

#### थोमवभिनव-वर्ममुबरा-यति-विरचिता

# न्याय-दीपिका

[पण्डित दरवारीलालनिर्मितप्रकाशास्यटिप्पणादिसहिता]

morae de mar

सम्पादक मोर अनुवादक शास्त्राचार्यं पण्डित दरबारीलाल जैन "कोठियां" न्यायाचार्यं, एम० ए०

[ सम्यादक-अनुवादक—आप्तपरीक्षा, स्वाद्वादसिद्धि, प्रमाण-प्रमेयकलिका, अध्यात्मकमलनात्तंग्द्व आदि ]

प्राध्यापक — जैन दर्शन, काशी हिन्दू विश्व विद्यालय,

--- 98 ---

-

वीर-सेवा-मन्दिर २१. दरियागव. दिल्ली।

-8--

वितीयावृत्ति अवावण, वीरनिर्वाण स० २४६४ मृत्य समित्य विकम सवत् २०२५ १००० प्रति जुलाई १६६८ सात स्पवा

## **,**ग्रन्था<del>मुकं</del>म

| •                                                        |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
|                                                          | 3            |
| र प्रकाशकीय वक्तव्य                                      |              |
| (प्रथम सस्कर्ण) (श्री बुगलिकशोर मुस्तार)                 | <b>४−६</b>   |
| ३ ,, (द्वितीय सस्करण)                                    | 9            |
| ४ ग्रन्थसर्केतसूची 5                                     | -१२          |
| ५ प्राक्कथन (प॰ वशीघरजी व्याकरणाचार्य) १ <sup>०</sup>    | -80          |
| ६ सम्पादकीय ११०                                          | -१७          |
| ७ , (द्वितीय सस्करण) १८०                                 | 39-          |
| <ul> <li>प्रस्तावनागत विषयावली २०-</li> </ul>            | -२२          |
| ६ प्रस्तावना १-                                          | 109          |
| १० न्यायदीपिका की विषय-सूची                              | <b>₹</b> −\$ |
|                                                          | १३२          |
| १२ न्यायदीपिका का हिन्दी अनुवाद १३४-                     | 230          |
| १३ परिशिष्ट २३१-                                         | १४८          |
|                                                          | २३१          |
| २ न्यायदीपिका मे उल्लिखित ग्रन्यो की सूची                | 332          |
|                                                          | 233          |
| •                                                        | 263          |
|                                                          | 538          |
|                                                          |              |
| A minima dampe de mante acate 8 m                        | <b>२</b> ३४  |
|                                                          | 235          |
| <ul> <li>न्यायदीपिका के तुलनात्मक टिप्पण २३६-</li> </ul> | 580          |



#### प्रकाशकीय वक्तव्य

#### (प्रथम संस्करण)

साबसे कोई ४६ वर्ष पहले सन् १८६९ में 'न्यायदीपिका'का मूल-रूपमें प्रथम प्रकाशन एं० करकाण्या प्रत्माण्या निर्देश (कोरहापुर) के द्वारा हुमा था। उसी निका इस सुन्दर धंषका मुक्ते प्रथम-पित्था मिला वा घोर इसके सहारे ही मैंने न्यायशास्त्रमें प्रवेश किया था। इसके बाद 'परीकापुत्र' सादि बीसियों न्यायधंकों पढ़ने-रेखनेका घडनार मिला घोर वे वहे ही महत्यके भी मालून हुए, परन्तु सरलता धौर सहववांच गन्यताको दृष्टियें हर्दमों 'न्यायदीपिका' को प्रथम स्थान प्राप्त रहा धौर वह जान एड़ा कि न्यायशास्त्रका घन्यास प्रारम्भ करनेवाले जैनोके निवे यह प्रथम-पठनीय भीर प्रस्के कामकी चीज है। धौर ह्लाचिय प्रयक्तात्रमें प्रवक्ता स्थादियं 'वासकों नेया-साह्य में अपनी करना' व्यक्त किया है वह यथायं है धौर उसे पुरा करनेसे वे सफल हुए है।

ग्याय वास्तवमें एक निखा है, निकान है — साइंस है—अपवा सों कहिये कि एक कहोटी है जिवसे बस्तु-तरको जाना जाता है, परका जाता है और लरे-लोटेके मिश्रण को पहचाना जाता है। विद्या यदि दूषित होजाय, निकानमें अम का जाय और कतीटी पर मैल वड़ जाय तो जिस प्रकार ये चीजें धरना ठीक काम नहीं दे सकतीं उसी प्रकार न्याय मी दूषित अम-पूर्ण तथा मिलन होने पर वस्तु-तरको क्यार्थित्यंय में सहायक नहीं हो सकता। श्रीधकल कूदेवसे पहले प्रत्यकार (प्रजान) के माहास्त्य चीर कित्युगके प्रतारासे कुछ ऐसे तार्किक बिद्यानों द्वारा जो प्रायः गुण-देषी वे, न्यायशास्त्र बहुत कुछ मिलन किया जा चुका था, धक-कद्भवने सम्यप्-जानकर-चनन करोंसे (न्यायशितक्यादि प्रन्यों द्वारा) जेते तैसे थो-थाकर उसे निमंत किया था; जैसाकि न्यायशितक्य के तिम वास्त्रयी प्रकार है— बातानां हितकामिनामतिमहायायैः पुरोपाधितैः माहारस्यातमसः स्वयं कमिबसाद्यायः गुब-द्वेचिभिः । न्यायोऽयं मतिनोक्कतः कवमपि प्रकास्य नेनीयते सम्यगुजानकसैवंचोमिरमसं तत्रानुकम्पापरैः ॥२॥

मकलकुदेव द्वारा पुनः प्रतिष्ठित इस निर्मल न्यायको विधानन्द, ग्राणिवकनन्दी, धनलवीयो धौर प्रभावद वेसे महान् धावायीन धपनी धपनी इतियों तथा टोकायनों द्वारा प्रोलेवन दिया चा धौर वस्ती प्रयाचा धपनी हतियों तथा टोकायनों द्वारा प्रोलेवन दिया चा धौर वस्ती क्षायका दुवेंबंदे देखमें कुछ ऐसा समय उपस्थित हुधा कि इन इह तथा गंभीर ग्रन्थोंका पटन-पाठन ही उठ गया, ग्रन्थप्रतियोंका निस्ता दुर्लन हो गया धौर न्यायधारनके विधयमें एक प्रभावका प्रसाद प्रमादका हो या धीनव धर्मपुर्वणीने धपने स्वार्थ (विकासका ११ था गया। धीनव धर्मपुर्वणीनी धपने स्वार्थ (विकासका ११ था सामा धीनव धर्मपुर्वणीनी धपने स्वर्ण (विकासका ११ था धीनवा धर्मपुर्वणीन धपने स्वर्ण प्रसादका कुछ धर्मोमें दुर करवेंके शुभ भावनासे प्रेरित होकर ही वे इस यीपशासा धयवा टोर्च (torch) की तृष्टित करवेंमें प्रवृत्त हुए हैं धीर इसविये इसका 'व्यावटीरिका' यह नाम बहुत हो सार्थक जान पढ़वा है।

पायके इस बर्तमान प्रकाशनसे पहले बार संस्करण धोर निकल चुके हैं, जिनमेंसे प्रथम संस्करण बही है जिवका उत्तर उन्लेख किया जा चुका है। सम्पादकी धनमानुसार यह प्रकाश संस्करण दूसरे संस्करणोंकी घरेखा सुद्ध हैं; जबकि होना यह चाहिये था कि पूर्व संस्करणांकी घरेखा उत्तरों, सर संस्करण धर्मिक सुद्ध प्रकाशित होते। परणु मामका उत्तरा रहा। सम्बु: मुद्रित प्रतियंकी ये समुद्धियों सस्सर सटका करती वीं धौर एक सम्बु सुद्ध तथा उपयोगी संस्करणको वकरत वरावर वनी हुई सी।

मप्रेल तन् १६४२ में, जिसे तीन वर्ष हो चुके, न्यावाचायं पठ दरवारीतालजी कोटियाकी योजना वीरतेवामनिदरमें हुई मीर उससे कोई १। वर्ष बाद मुक्ते यह बतलाया गया कि साप न्यायदीयिक ग्रंथ पर मण्डा परिश्रम कर रहे हैं, उसके कितने ही मणुद वाठोंका मापने संगो-वन किया है, वेषका संशोधन करना चाहते हैं, विषयके स्पटीकरणार्थ संस्कृत टिप्पण निस्त रहे हैं वो समाध्तिक करोब है घोर साथमें हिन्दी सनुवाद भी निस्त रहे हैं। सतः ऐसे उपयोगी उन्यको बीरवेबामियर-उप्यमानामें प्रकारित करनेका विचार स्थिर हुआ। उस समय इस उप्य का कुत तक्षमीना १२ कार्य (१६१२ रेक) के लगमग वा घोर साज यह २४ कार्म (६५४ रेक) के रूपमें पाठकोंके सामने उपस्थित है। इत तरह वारणासे उन्यका प्राकार प्रायः दुवना हो नया है। इसका प्रधान कारण तय्यार प्रवाम वार्का कितना हो संघोषन, परिवर्शन तथा परिचर्शन किया जाना, जुननात्मक टिप्पण-नीते कुछ विशिष्ट परिजियदोंका साथमें लगाया जाना ग्रीर प्रस्तावनाका शासासे धरिक तम्बा हो जाना है इन सबसे वहाँ उपस्था विस्तार बढ़ा है वहाँ उसकी उपयोगितामें भी वृद्धि दुई है।

इस प्रन्यकी तैयारीमें कोठियाजीको बहुत कुछ परिजम उठाला पड़ा है, छ्याईका काम प्रपत्ती देखरेलने इच्छानुकूल बुढतापूर्वक वीध्र करतेनेके तिये देहली रहना पड़ा है भीर पुरुरीदिशका सारा भार भक्ते ही बहुत करना पड़ा है। इस सब काममें वीरसेवा-मन्दिर-सम्बन्धी प्राय:--६ महीनेका भिषकांस समय ही उनका नहीं लगा बल्कि बहुतसा निजी समय भी सार्च हुया है भीर तक कही जाकर यह प्रन्य इस रूपमें प्रस्तुत हो सका है। मुभै यह देखकर सनोच है कि कोठियाजीको इस प्रम्यप्तकों प्रति जैसा हुछ बहुत धनुराग भीर भाक्यंग या उसके धनुकर ही वे प्रम्य के इस संस्करणको प्रस्तुत करोमें समय हीतक हैं, धीर इसपर उन्होंने हम्समं ही भाग 'सम्पादकीय' में बड़ी असन्तता व्यस्त की है। धगनी इस इतिके निये भ्राप धनदय समावर्ष चन्यावराम है।

प्रन्तमें कुछ प्रनिवार्य कारणवश चन्यके प्रकाशनमें जो बिलम्ब हुमा है उसके लिये मैं पाठकोंसे क्षमा चाहता हूँ। प्राशा है वे प्रस्तुत संस्करण की उपयोगिताको देखते हुए उसे क्षमा करेंगे।

वेहली } श्यमई १२४४ } जुवलकिशोर मुस्तार संस्थापक 'बीरसेवामन्दिर'

### द्वितीय संस्करण

वीर सेवामन्दिर से प्रकाशित 'स्यायदीपिका' का प्रथम संस्करण समाप्त हो गया था। और कई स्थानों से उसकी मांग मा रही थी। बम्बर्ड परीक्षालय के पठनकम में होने से उसका सभाव विशेष सटक रहाथा। इस कःरण उसका पुनः प्रकाशन करना पडा। प्रथम संस्करण कितना लोकप्रिय हथा और समाज में उसकी क्या कुछ मांग बढी, इससे उसकी लोकप्रियता का सबत मिल जाता है। सम्पादन-संशोधन उसका धनुवाद, प्रस्तावना, संस्कृत टिप्पण भीर शब्दकोष बगैरह के उपयोगी परिशिष्टों से वह केवल छात्रों के ही उपयोग की वस्त नहीं रही किन्त विद्वानों के भी उपयोग में आने वाली कृति है। वीरसेवामन्दिर के विद्वान पं० बालबन्द जी सिद्धान्त शास्त्री भौर परमानन्द शास्त्री दोनों ने मिलकर प्रफ मादिका संशोधन कर इस संस्करण को शुद्ध और सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया है, इसके लिए दोनों ही विद्वान् धन्यवाद के पात्र हैं। माशा है पाठकगण इसे ग्रय-नाएँगे । प्रेमचन्ड खेन सं मंत्री, बीरसेकामस्विर

# संकेत-सूची'

| —;;o;;—                  |                                    |                              |  |  |  |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| श्रकलंकग्र०}<br>श्रकलक०} | ध्रकलंकप्रन्य <b>त्रय</b>          | (सिंघी ग्रन्थमाला, कलकत्ता)  |  |  |  |
| मध्यात्मक o              | ग्रध्यात्मकमलमात्तं <sup>9</sup> ड | (वीरसेवामन्दिर, सरसावा)      |  |  |  |
| ब्रमरको∙                 | धमरकोष                             | (निर्णयसागर, वम्बई)          |  |  |  |
| मध्टश <b>ः</b>           | भ्रष्टशती                          | ,,                           |  |  |  |
| भ्रष्टस <b>॰</b>         | ब्रध्टसहस्रो                       | "                            |  |  |  |
| मा० प०                   | धाराप्रति पत्र                     | (जैनसिद्धान्त भवन, स्नारा)   |  |  |  |
| भ्राप्तप॰<br>श्राप्तपरी॰ | ब्राप्तपरीक्षा                     | (जैनसिद्धान्त० कलकत्ता)      |  |  |  |
| <b>ग्रा</b> प्तमी०       | <b>प्रा</b> प्तमीमांसा             | 11                           |  |  |  |
| द्याप्तमी० वृ०           | द्माप्तमीमांसावृत्ति               | 11                           |  |  |  |
| काव्यमी०                 | काव्यमीमांसा                       | 97                           |  |  |  |
| चरकस०                    | चरकसंहिता                          | (निर्णयसागर, वस्बई)          |  |  |  |
| जैनतकंभा ०               | जैनतकंभाषा                         | (सिंघी ग्रन्थमाला, कलकत्ता)  |  |  |  |
| जैनशिलालेखसं •           | जैनशिलालेखसंब्रह                   | (मा० ग्रन्यमाला, बम्बई)      |  |  |  |
| जैमिनि ०                 | जैमिनिमूत्र                        | (निर्णयसागर, बम्बई)          |  |  |  |
| जैनेन्द्रव्या ०          | जैनेन्द्रव्याकरण                   | (                            |  |  |  |
| तकंदी०                   | तकंदीपिका                          | (छन्त्रलाल ज्ञानबन्द, बनारस) |  |  |  |
| तकंस •                   | तर्कसंग्रह                         | 22                           |  |  |  |
| तकंसग्रहपदकु०            | तकंसग्रहपद <b>कृत्य</b>            | **                           |  |  |  |
| तत्त्ववैशा०              | तत्त्ववैशारदी                      | (चौसम्बा, काशी)              |  |  |  |
| तत्त्वसं •               | तत्त्वसंग्रह                       | (गायकवाड, बड़ौदा)            |  |  |  |

१ जिन ग्रन्थों या पत्रादिकोंके प्रस्तावनादिमें पूरे नाम दे दिये गये हैं उनको यहाँ संकेतसूचीमें छोड़ दिया है। —सम्पादक

```
तत्त्वार्यवात्तिक
                                             (बैनसिद्धान्त॰, कलकत्ता)
 तस्वायंवा०
                     तत्त्वायंत्रति श्रुतसागरी (लिखित, बीरसेवामन्दिर)
 तत्त्वार्थं दृ ० श्रु ०
 तस्वार्थश्लो०
 तस्वार्थश्लोकवा०
                   तत्त्वार्यस्सोकवात्तिक
 त० इलो
                    तत्त्वार्यश्लोकवात्तिकभाष्य
 तस्वार्थश्लो । भा •
 तत्त्वायंस् ।
                    तस्वार्यसूत्र
 त० सू० ∫
 तत्त्वार्थीवि० भा० तत्त्वार्थाविगमभाष्य
                                              (महतप्रभाकर, पना)
तात्पर्वपरिश •
                   तात्पर्यंपरिशद्धि
तिलो० प०
                   तिलोयपण्णत्ति
                                         (जीवराजयम्थ०, श्रोलापुर)
दिनकरी
                   सिद्धान्तमृक्तावलीटीका (निर्णयसागर, बम्बई)
द्रव्यस०
                   द्रव्यसग्रह
न्यायकलि ०
                   म्यायकलिका
                                          (गङ्गानाय भा)
न्यायकु० रे
                                       (माणिकचन्द्रयन्थमाला, वम्बई)
                   न्यायकुमुदचन्द्र
न्यायकुम्०
न्यायकुमु० रे
                   न्यायकुसुमाञ्जलि
                                          (चौलम्बा, काशी)
न्याकु०
न्यायकुसु प्रकाश ॰ न्यायकुसुमाञ्जलिष्ठ ॰ टीका
न्यायदी०
                  न्यायदीपिका
                                          (श्रस्तुत श्रस्करण)
                                          (गायकबाड, बडौदा)
न्यायप्र०
                   न्यायप्रवेश
न्याबि •
                   स्यायबिन्दू
                                           (चौलम्बा काशी)
                  न्यायबिन्दु टीका
न्याबि०टी०
त्यायम ०
                  न्यायमजरी
न्यायवा ०
                  न्यायवात्तिक
स्यायवा०तात्प०
न्यायवा० ता०
```

```
( 40 )
```

(बक्तक्यन्थत्रय) स्यायवि ० त्याविनिश्चय न्यायवि. वि. वि. ] न्यायविनिश्चयविवरण (वीरसेवामन्दिर, सरसावा) न्यायित, वि. लि. ि लिखित न्यायस् ० (चौसम्बा, काशी) न्यायसूत्र न्यायावता रटीकाटिप्पणी (श्वेताम्बरकान्छें स, बम्बई) न्यायाव ० टी ० टि ० पत्रपरी० पत्रपरीक्षा (जैनसिद्धान्त०, कलकता) (पं॰ चनस्यामदासजी का) परीक्षाम् • परीक्षाम्॰ पात • महाभा • पातञ्जनि**महा**भाष्य (चौलम्बा, काशी) प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार (बहाविजयग्र॰, काशी) प्रमाणनय० (माणिक वन्द ग्रन्थ ०, बम्बई) प्रमाणनि ० प्रमाणनिर्णय प्रमाणमीमांसा (सिबीग्रन्थमाला, कलकत्ता) प्रनाणमीo प्रमाणमी० भा० प्रमाणमीमां मात्राचा टिप्पण प्रमाणसं ० प्रमाणसंग्रह (ग्रकलकुग्रन्थत्रम) प्रमाणमं ० स्वो ० प्रमाणसंग्रह स्वोपज्ञवृत्ति प्रमालक्षण प्रमालकः प्रमेयक० प्रमेयकमलमात्तंब्ड (पं महेन्द्रकुमारजी, काशी) (पं० फलचन्दजी, काशी) प्रमेयर0 प्रमेयरत्नमाला (रायचन्द्रशास्त्रमाला, बम्बई) प्रवचनस्म ० प्रवचनसार (चौलम्बा, काशी) प्रशस्तपादभा • प्रवस्तपादभाष्य प्रकरणपञ्जिका (वौखम्बा, काशी) प्रकरणपञ्जि० प्रमाणप० (जैनसिद्धान्तप्र०, कलकता) प्रमाणम ० प्रमाणवासिक (राहुलजी सम्पादित) प्रमाणवा०

(भैसूर यूनिवसिटी) प्रमाणलं • **प्रमाणसमु**च्चय (प्रवाणमीमांसामें उपयुक्त) मनोरवनन्दिनी मतोर यत ० सी० इस्रो० **भी**भांसाइलोकवात्तिक (चौसम्बा, काशी) (मा॰ प्रत्यमाला, बम्बई) **यूक्त्यनुशासनटीका** युक्स्यनुशा० टी० (चौखम्बा, काशी) योगमु० योगसूत्र राजवासिक (जैनसिद्धान्त , कलकत्ता) राजना० ( प्रकलंकप्रन्यत्रय) लघीय० लचीयस्त्रय ਲਬੀਰ (मा॰ ग्रन्थमाला, बम्बई) सबीयस्त्रयतात्पर्यं वृत्ति लघीयस्त्रय स्वोपजविवृति (प्रकलंकग्रन्यत्रय) लघी ०स्वी. वि. (मा० ग्रन्थमाला, बम्बई) लघुसवंज्ञ • संघसवंज्ञतिद्धि (बीखम्बा, काशी) वाक्यपदीय वाक्यप० वैशेषिक. सुत्रीप. वैशेषिः उप. .. वैशे. सूत्रोप. वैशेषिकसूत्र वैशेषिकस० शब्दशक्तिप्रकाशिका গৰুৰ হা ০ (बानन्दाश्रम, पूना) शाबरभाष्य शाबरभा ० (विद्याविलास प्रेस, काशी) बास्त्रदीपिका शास्त्रदी ० (चौखम्बा, काशी) वडदर्शनसमुच्चय षडदर्श ० (भाण्डारकर०, पूना) सर्वदर्शनसग्रह मर्वदर्श ० (सोलापुर) सर्वार्थ ० सर्वार्थसिद्धि सर्वार्थसि० साहि॰द॰ साहित्यदर्पण सांख्य- माठरव. सांख्यकारिका माठरवृत्ति (चौसम्बा, काशी) सिद्धिविनि, टी. सिद्धि वितिश्वयटीका (सरसावा) (निर्णयसागर, बम्बई) सिद्धान्तम् • सिद्धान्तम्बतावली सि॰ मु॰

```
( १२ )
```

| स्याद्वादर•<br>स्या. रत्ना. | } स्याद्वादग्लाकर |       | (बाह्तप्रवाक्ट, पूना) |  |
|-----------------------------|-------------------|-------|-----------------------|--|
| स्वयम्भू०                   | स्वयम्मूस्तो      | व     | (प्रथमगुच्छक, काणी)   |  |
| हेतुबि०                     | हेतुबिन्दु        |       | (बड़ौदा संस्करण)      |  |
| <b>भा.</b> A                | <b>भारा</b>       | ďο    | पंक्ति                |  |
| का.                         | कारिका            | प्रo  | प्रति                 |  |
| गा.                         | गाथा              | яо яо | प्रथममाग प्रस्तावना   |  |

वे. प्रस्तावना ਟਿ. ч.

폏. भपनी भ्रोर से निक्षिप्त पाठ---

वृ. १२० व॰ १० [यथा], वृ. १७ वं. १ [शिशवा]

## प्राक्-कथन

ध्याकरणके धनुसार दर्धन शब्द 'दुश्यते-निर्मीयते वस्कुतस्वयने-नेति तर्धानम् प्रपत्ता 'वृद्यते निर्मीयत इदं बस्तुतस्विति वर्धनम्' इन दोनों खुर्सातियोंके ध्राधारपर दृश् धातुके निष्यन्न होता है। पहली गुर्धातिके प्राधारपर दर्धन शब्द तर्क-वितके, नम्बन या परीक्षात्वरूप उस विचारधारका नाम है जो तत्वोंके निर्णयमे प्रयोजक हुस्स करती है। इसरी ब्युत्सिके ध्राधारपर दर्धन शब्दका धर्म उस्लिखित विचारधाराके हारा निर्मीत तत्वोंकी स्वीकारता होता है। इस प्रकार दर्धन शब्द दार्धनिक जनत्वों इन दोनों प्रकारके धर्मों ब्यवहत हुस्स है धर्माद निर्मान-भिम्म नर्दाको जो तत्त्वसूम्बन्यी मान्यताये है उनको धौर जिन तार्किक मुद्दोंके प्राधारपर उन मान्यतायोंका समर्थन होता है उन तार्किक

सबसे पहिले दशेनों को दो नागों ने विश्वस किया जा सकता है— भारतीय दशेन और अनारतीय (यास्वास्त) दर्शन । जिनका प्राप्तुनीय मारतवयं हुआ है वे भारतीय और विनका प्राप्तुनीय मारतवयंके बाहर पास्वास्त्र देशोने हुआ है वे अनारतीय (यास्वास्त्र) दर्शन माने गते है । मारतीय दर्शन भी दो भागोंने विश्वक हो जाते है—वैदिक दर्शन और सर्वास्त्र दर्शन। वैदिक रप्टम्पराके मन्द जिनका प्राप्त्रभी हुआ है तथा गो वेदपरम्पराके पोषक दर्शन है वे विदिक दर्शन माने जाते हैं और वैदिक परम्पराके पोषक दर्शन है वे विदिक दर्शन माने जाते हैं और वैदिक परम्पराके मिन्न जिनकी स्वतन्त्र परम्परा है तथा जो वेदिक परम्पराके विरोधी दर्शन है उनका समावेश मवेदिक दर्शनोंसं होता है। इस सामान्य नियमके आपारपर वैदिक दर्शनों माते हुआर जैन, बौद तथा मार्गास प्रोप, त्यास तथा वैवेषिक दर्शन साते हैं और जैन, बौद तथा पार्योक दर्शन, भवेदिक दर्शन उदरते हैं।

वैदिक ग्रौर ग्रवैदिक दर्शनोंको दार्शनिक मध्यकालीन युगमें कमसे म्रास्तिक भौर नास्तिक नामोसे भी पुकारा जाने लगा था, परन्तु मालुम पहता है कि इनका यह नामकरण साम्प्रायिक व्यामोहके कारण वेद-परम्पराके समर्थन और विरोधके ग्राधारपर प्रशसा और निन्दाके रूपमें किया गया है। कारण, यदि प्राणियोंके जन्मान्तररूप परलोक, स्वर्ग और नरक तथा मुक्तिके न माननेरूप धर्षमे नास्तिक शब्दका प्रयोग किया जाय तो जैन और बौद्ध दोनों ग्रवैदिक दर्शन नास्तिक दर्शनोंकी कोटिसे निकल कर ग्रास्तिक दर्शनोकी कोटिमे ग्रा जायेगे क्योंकि ये दोनों दर्शन परलोक, स्वर्ग और नरक तथा मृक्तिकी मान्यताको स्वीकार करते है। ग्रीर यदि जगतका कर्ता अनादिनियन ईश्वरको न माननेरूप अर्थमें नास्तिक शब्दका प्रयोग किया जाय तो सांख्य ग्रीर मीमाँसा दर्शनोकों भी ग्रास्तिक दर्शनोकी कोटिसे निकालकर नास्तिक दर्शनोकी कोटिसे पटक देना पडेगा; क्योकि ये दोनों दर्शन ग्रनादिनिधन ईश्वरको जगतका कर्ता माननेसे इन्कार करते है । 'नास्तिको वेदनिन्दक:' इत्यादि बाक्य भी हमे यह बतलाते है कि वेदपरम्पराको न माननेवालों या उसका विरोध करने-वालोके बारेमे ही नाम्तिक शब्दका प्रयोग किया गया है। प्रायः सभी सम्प्रदायोमे अपनी परम्पराके माननेवालोंको ग्रास्तिक और अपनेसे भिन्न दसरे सम्प्रदायकी परम्पराके माननेवालोंको नास्तिक कहा गया है। जैनसम्प्रदायमे जैनपरम्पराके माननेवालोको सम्यग्दध्टि श्रीर जैनेतर परम्पराके माननेवालोंको मिथ्यादृष्टि कहनेका रिवाज प्रचलित है। इस कयनका तात्पर्य यह है कि भारतीय दर्शनोंका जो ग्रास्तिक ग्रीर नास्तिक दर्शनोंके रूपमे विभाग किया जाता है वह निरयंक एव अनुचित है।

उस्लिखित सभी भारतीय दर्शनोमेसे एक दो दर्शनोंको छोड़कर प्रायः सभी दर्शनोंका साहित्य काफी विश्वालताको लिये हुए पाया जाता है। जैनदर्शनका साहित्य भी काफी विश्वाल प्रोर महान है। दिगस्वर धौर स्वेतास्वर दोनों दर्शनकारोंने समानरूपसे जैनदर्शनके साहित्यकी समृदिसे काफी हाथं बढ़ाया है। दियानर ब्रोर स्वेतान्वर दोनों सम्प्रदायोंमें परस्पर जो मतरेस् पाया जाता है वह दार्छानिक नहीं, ब्रागमिक है। इसलिये इन दोनोंके दर्वन साहित्यकी समृद्धिके घारावाहिक प्रयासमें कोई प्रन्तर नहीं ब्राया है।

दर्यनशास्त्रका मुख्य उद्देश्य बस्तु-पक्कण व्यवस्थापम ही माना गया है। वंतरवर्यनमे बस्तुका स्वरूप कर्यकारतास्त्रक (धनेकध्यास्त्रक) निर्णात किया गया है। इस्तियं जैनदर्शनका मुख्य सिद्धान्त धनेकानताह (धनेकान्तकी मान्यता) है। धनेकान्तका धर्य है—परस्पर विरोधी दो तस्योंका एकत्र समन्वय । शास्त्रयं यह है कि जहाँ द्वसरे दर्शनीमें बस्तुकी क्षिक्त सत्त् या प्रसत्त, सिर्फ सामान्य या विशेष, विष्क्रं निर्णत या प्रतित्व, सिर्फ एक या प्रतिक धीर सिर्फ सामान्य या विशेष, विष्क्रं निर्णत या प्रतित्व, सिर्फ एक या प्रतिक धीर सिर्ण मिन्त या प्रतिन्त सिर्णत या प्रतित्व, निर्णा प्रति विशेष, निर्णा प्रतित्व, प्रति प्रतित्व, प्रति प्रतित्व, प्रति प्रतित्व, प्रति विशेष, निर्णाण प्रतित्व, प्रति विशेष सिर्णत प्रतिव्यक्तिया पर प्रति विशेष सिर्णन भित्रत व्यवस्ति सामान्य विशेष, निरण्य-भित्तर, एकभनेक प्रति प्रतन्य-भित्तर, एकभनेक प्रति प्रतन्य-भित्तर, एकभनेक प्रति प्रतन्य-भित्तर, प्रत्मनेक सिर्णाण प्रत्यक्ष साम्यव्य को सुचित करती है।

बस्तुकी इस प्रनेक धर्मात्मकताकै निर्णयं साधक प्रमाण होता है। इसलिये दूसरे दर्शानीं तरह जैनदर्शनमें भी प्रमाण-मान्यताको स्थान दिया गया है। तेकिन दुसरे दर्शनोंमें बहाँ कारकसाकस्यादिको प्रमाण मानां गया है वहाँ जैनदर्शनमें सम्यखान (धर्म्य धरेन प्रमुद्ध घर्मके निर्णायक झान) को ही प्रमाण माना गया है क्योंकि अस्ति-क्रियाके प्रति बो करण हो उसीका जैनदर्शनमें प्रमाण नामये उल्लेख किया गया है। अस्तिकियाके प्रति करण उक्त प्रकारका जान ही हो सकता है, कारकसाक-स्थादि नहीं, कारण कि क्रियाके प्रति स्थलन प्रचाल क्यांत्र क्ष्मबहित्सक्यां सार्थक कारणको ही व्याकरणवास्त्रमें करणसंज्ञा दी गयी हैं। ध्रीर

१ 'साधकतमं कारणम् ।' -- जैनेन्द्रव्याकरण १।२।११३।

स्रथ्यविहतरूपमे अप्तिक्रियाका साथक उक्त प्रकारका ज्ञान ही है। कारक-साकत्यादि अप्तिक्रियाके साथक होते हुए भी उसके प्रव्यविहतरूपसे साथक नहीं हैं इसलिए उन्हें प्रमाण कहना मृत्यित है।

प्रमाण-भान्यताको स्थान देनेवाले दर्शनोंमे कोई दर्शन सिर्फ प्रत्यक्ष-प्रमाणको, कोई प्रत्यक्ष ग्रीर ग्रनमान दो प्रमाणोंको, कोई प्रत्यक्ष, ग्रनमान भीर भागम इन तीन प्रमाणोको, कोई प्रत्यक्ष, घनुमान, भागम भीर उपमान चार प्रमाणोको. कोई प्रत्यक्ष, धनुमान, आगम, उपमान धीर धर्यापत्ति पाँच प्रमाणोंको और कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, धागम, उपमान, ग्रयीपत्ति ग्रीर ग्रभाव इन छह प्रमाणोंको मानते है। कोई दर्शन एक सम्भव नामके प्रमाणको भी अपनी प्रमाणमान्यतामे स्थान देते है। परन्तु जैनदर्शनमें प्रमाणकी इन भिन्न-भिन्न संख्याबोको यथायोग्य निर-र्थक, पुनरुक्त और अपूर्ण बतलाते हुए मूलमे प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो ही भेद प्रमाणके स्वीकार किये गये है। प्रत्यक्षके अतीन्द्रिय और इन्द्रिय-जन्य ये दो भेद मानकर अतीन्द्रिय प्रत्यक्षमे अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान भौर केवलज्ञानका समावेश किया गया है तथा इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षसे स्पर्शन. रसना, घ्राण. चक्षु और कर्ण इन पाँच इन्द्रियों और मनका साहाय्य होनेके कारण स्पर्शनिन्द्रिय-प्रत्यक्ष, रसनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, घाणेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, चक्षुइन्द्रिय-प्रत्यक्ष, कर्णेन्द्रिय-प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष ये छह भेद स्वीकार किये गये है। अतीन्द्रिय प्रत्यक्षके भेद अवधिज्ञान और मनःपर्यय-ज्ञानको जैनदर्शनमे देशप्रत्यक्ष संज्ञादी गई है। कारण कि इन दोनों ज्ञानोंका विषय सीमित माना गया है और केवलज्ञानको सकलप्रत्यक्ष नाम दिया गया है क्योंकि इसका विषय असीमित माना गया है अर्थात् जगत्के सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने त्रिकालवर्ती विवर्ती सहित इसकी विषयकोटिमें एक साथ समा जाते है। सर्वज्ञमें केवलज्ञान नामक इसी सकलप्रत्यक्षका सद्भाव स्वीकार किया गया है। श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षको परमार्थ-प्रत्यक्ष झौर इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा

प्राक्कथन

जाता है। इसका सबब यह है कि सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान यद्यपि ब्रात्मोत्य हैं क्योंकि ज्ञानको ब्रात्माका स्वभाव वा गुण माना गया है। परन्तु प्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष इन्द्रियोंकी सहायताके विना ही स्वतन्त्ररूपसे ग्रात्मामें उद्भुत हुन्ना करते हैं इसलिये इन्हे परमार्थ संज्ञा दी गई है भीर इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष प्रात्मोत्य होते हुए भी उत्पत्तिमें इन्द्रियाधीन हैं इसलिये वास्तवमें इन्हें प्रत्यक्ष कहना अनुचित ही है। अतः लोकव्यवहारकी दृष्टिसे ही इनको प्रत्यक्ष कहा जाता है। वास्तवमें तो इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षोंको भी परोक्ष ही कहना उचित है। फिर जब कि ये प्रत्यक्ष पराघीन है तो इन्हें परोक्ष प्रमाणोंमें ही अन्तर्भत क्यों नहीं किया गया है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि जिस ज्ञानमे ज्ञेय पदार्थका इन्द्रियोके साथ साक्षात् सम्बन्ध विद्यमान हो उस ज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्षमें मन्तर्भूत किया गया है और जिस ज्ञानमे जेय पदायंका इन्द्रियोंके साथ साक्षात् सम्बन्ध विद्यमान न हो । परम्परया सम्बन्ध कायम होता हो उस ज्ञानको परोक्ष प्रमाणमें अन्तर्भृत किया गया है। उक्त छहों इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षों (सां-व्यवहारिक प्रत्यक्षो) में प्रत्येककी भवग्रह, ईहा, भवाय ग्रीर घारणा ये चार-बार ग्रवस्थाएँ स्वीकार की गयी हैं। ग्रवग्रह-ज्ञानकी उस दुवंत ग्रवस्थाका नाम है जो श्रनन्तरकालमे निमित्त मिलनेपर विरुद्ध नानाकोटि विषयक सशयका रूप धारण कर लेती है और जिसमे एक ग्रवग्रहज्ञानकी विषयभूत कोटि भी शामिल रहती है। सशयके बाद भवप्रहज्ञानकी विषयभूत कोटि विषयक श्रतिणीत भावनारूप ज्ञानका नाम ईहा माना गया है। भौर ईहाके बाद अवश्रहज्ञानकी विषयभूत कोटि विषयक निर्णीत शानका नाम श्रवाय है। यही ज्ञान यदि कालान्तरमें होनेवाली स्मृतिका कारण बन जाता है तो इसे धारणा नाम दे दिया जाता है। जैसे कहीं जाते हुए हमारा दूर स्थित पुरुषको सामने पाकर उसके बारेमें "यह पुरुष हैं" इस प्रकारका ज्ञान अवब्रह है। इस ज्ञानकी दुर्वलता इसीसे जानी जा सकती है कि यही ज्ञान ग्रनन्तरकालमें निमित्त मिल जानेपर वह पुरुष है या ठूठ" इस प्रकारके सखयका रूप बारण कर तिया करता है। यह सध्य धपने धननारकातमें निमान विशेषके धामारपर 'मालूम पढ़ता है कि यह पुरुष ही हैं प्रधया 'उसे पुरुष हो होना वाहियें इस्तारि प्रकारते ईहा बानका रूप धारण कर निया करता है भीर यह ईसाबान ही धपने धननतर समयमें निमत्तविश्रेषके बनपर 'वह पुरुष ही हैं इस प्रकारके धवायकानरूप परिणत हो जाया करता है। यही झान नष्ट होनेसे पहले कालान्तर्य होनेवाली 'धमुक समय स्थानपर मैंने पुरुषको देखा या देश प्रकारते स्मृतिक सण्याप्त को धपना संस्कार मासितकपर छोड़ जाता है उसीका नाम धारणाज्ञान जैनदर्शनमें माना गया है। इस प्रकार एक हो इत्तिवत्त्र प्रराद (सांव्यवहारिक प्रथम) भिम्न र समयस्य भिन्न र निमित्तिक प्राधारपर प्रवयह, ईहा, प्रवास और बारणा इन बार रूपोको धारण कर निया करता है और वे चार रूप प्रयोक्ष होना ने उसीको समय हथा करते हैं। जैनदर्शनमें प्रवास प्रवास हमा करते हैं। जैनदर्शनमें प्रवास प्रयास हमा करते हैं। जैनदर्शनमें भागा है। इस प्रवास प्रवास कोर बारणा हम वार स्वयह हमा करते हैं। जैनदर्शनमें प्रवास प्रवास हमा करते हैं। जैनदर्शनमें प्रवास प्रवास हमा करते हैं।

जैनदर्शनमें सब्दबन्ध प्रश्नंतानको झाथम श्रमाण माननेके साथ-साथ उसे सम्बन्धों भी मागम प्रमाणमें संस्कृति किया गया है भीर इस प्रकार वैनदर्शनमें झागम अमाणके दो जेद नान निजे गये हैं। एक स्वापंत्रमाण भीर दूसरा परापंत्रमाण । पूर्वनिक सभी प्रमाण मानकर होनेके कारण स्वापंत्रमाणकर ही हैं। परन्तु एक बायम प्रमाण ही ऐसा है जिसे स्वापं-प्रमाण भीर परापंत्रमाण उभवकर स्वीकार किया गया है। शब्दजन्य प्रपंत्रान मानकर होनेके कारण स्वापंत्रमाणकर है। लेकिन सब्देमें पृक्ति बानकर्यताका प्रमाव है इसलिये वह परापंत्रमाणकर माना गया है।

यह परायंप्रमाणरूप शब्द बाक्य और महावाक्यके भेदसे दो प्रकार-का है। इनमेंसे दो या दोसे प्रविक पदोंके समूहको बाक्य कहते हैं और दो या दो से प्रविक वाक्योंके समूहको महावाक्य कहते हैं, हो या दो से प्रविक महावाक्योंके समूहको भी महावाक्यके ही अन्तर्यत समम्मना माहिये। इससे यह पिछ होता है कि परायंप्रमाण के सक्षण्य बस्तु हैं और वाक्य तथा महावाक्यरूप परायंप्रमाणके वो खण्ड हैं उन्हें जैन-दर्शन में नयसजा प्रदान की गई है। इस प्रकार जैनदर्शनमें बस्तुस्वरूपके व्यवस्थापनोम प्रमाणको तरह नयोंको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। परायंप्रमाण और उसके ब्रह्मभूत नयोंका सक्षण निम्म प्रकार समम्भना चाहिए—

"वक्ताके उद्दिष्ट अर्थका पूर्णरूपेण प्रतिपादक वाक्य और महावाक्य प्रमाण कहा जाता है और वक्ताके उद्दिष्ट अर्थके घशका प्रतिपादक पद, वाक्य और महावाक्यको नयसत्रा दी गयी है।"

इस प्रकार ये दोनो परार्थप्रमाण धीर उसके प्रश्नप्त नय बचनरूप है धीर मुक्ति वस्तुनिष्ठ सत्त्र बोर प्रसत्त, सामान्य धीर विशेष, नित्यत्व धीर प्रनित्यत्व, एकत्व धीर धनेकत्व, भिन्नत्व और धिमान्त्व इत्यादि परस्पर विरोधी दो तत्त्व धयवा तद्विशिष्ट वस्तु ही इनका बाच्य है इस-निष्ट इसके बाधारपर जैन दर्शनका सन्त्रभंगीबाद कायम होता है। धर्मात् चक्त सत्व धौर प्रसत्व, सामान्य घोर विशेष, नित्यत्व घोर धनित्यत्व, एकत्व धौर प्रनेकत्व, विन्नात्व धौर धमिन्तत्व इत्यादि गुगवधमौं धौर एतदमैविधिप्ट बत्तुके प्रतिपादने उक्त परार्थप्रमाण घौर उसके अंशमूत नय सातस्य पारण कर निया करते हैं।

प्रमाणवचनके सातरूप निम्न प्रकार हैं-सत्व ग्रीर ग्रसत्व इन दो धर्मोमेसे सत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका पहला-रूप है। ग्रसत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका दूसरा रूप है। सत्व और असत्व उभयधर्ममुखेन कमशः वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका तीसरा रूप है। सत्व और ग्रसत्व उभयधर्ममुखेन यूगपत (एकसाय) वस्तुका प्रतिपादन करना ग्रसम्भव है इसलिये ग्रवक्तव्य नामका चौथा रूप प्रमाणवचनका निष्यन्त होता है। उभयधर्ममुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ सत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवचनका पाँचवां रूप निष्पन्त होता है। इसीप्रकार उभयधर्ममुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ असत्वमुखेन भी वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरससे प्रमाणवचनका छठा रूप वन जाता है। ग्रौर उभयघर्म-मुलेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ उभयधर्म-मुखेन कमश. वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवचनका -सातवाँ रूप वन जाता है । जैनदर्शनमे इसको प्रमाणसप्तभगी नाम दिया गया है।

नयपनवनने तात कर निम्म प्रकार हैं—वस्तुके सत्व धीर धसत्व रू तो प्रमोमेसे सत्व धर्मका प्रतिपादन करना नवचनका पहला रूप है। धसत्व पर्यका प्रतिपादन करना नवचनका दूसरा रूप है। उभय पर्योका क्रमवः प्रतिपादन करना नवचनका तीसरा रूप है धीर चूनि उभयमांका ग्रुपण्त प्रतिपादन करना धरममब है इसन्विद हस तरहसे प्रस्तवस्था नामका चोचा रूप नवचनका निष्णना होता है। नयचचनके पांचरें, छठे धीर सातवें रूपांको प्रमाणवननके पांचरें, छठे धीर सातवें रूपोंके समान समक्ष लेना बाहिए । जैनदर्शनमें नयवचनके इन सात रूपोंको नयसप्तभगी नाम दिया गया है ।

इन दोनों प्रकारकी सप्तभंगियोंमें इतना ध्यान रखनेकी जरूरत है कि जब सत्व-धर्मसुखेन वस्तुका अथवा वस्तुके सत्वधर्मका प्रतिपादन किया जाता है तो उस समय वस्तकी असत्वधर्मविशिष्टताको अथवा वस्तके ग्रसत्वधर्मको अविविक्षित मान लिया जाता है और यही बात ग्रसत्वधर्ममुखेन वस्तका अथवा वस्त के असत्वधर्मका प्रतिपादन करते समय वस्तुकी सत्वधर्मविशिष्टता अथवा वस्तुके सत्वधर्मके बारेमें समभना चाहिए। इस प्रकार उभयधर्मोंकी विवक्षा (मुख्यता) और श्रविवक्षा (गोणता)के स्पष्टीकरणके लिए स्यादाद भ्रम्बात स्यातकी मान्यताको भी जैनदर्शनमें स्थान दिया गया है। स्याद्वादका अर्थ है-किसी भी धर्मके द्वारा वस्तका श्रयवा वस्तके किसीभी धर्मका प्रतिपादन करते वक्त उसके मनुकुल किसीभी निमित्त, किसीभी दिष्टिकोण या किसी भी उहे इय को लक्ष्य मे रखना । और इस तरह से वस्तुकी विरुद्धधर्मविशिष्टता प्रथवा वस्तमें विरुद्ध घर्मका अस्तित्व अक्षण्य रक्खा जा सकता है। यदि उक्त प्रकारके स्याद्वादको नहीं अपनाया जायगा तो वस्त्की विरुद्धधर्मविश-ष्टताका ग्रथवा वस्तमे विरोधी धर्मका श्रभाव मानना श्रनिवार्य हो जायगा भ्रौर इस तरहसे भ्रनेकान्तवादका भी जीवन समाप्त हो जायगा।

इस प्रकार प्रनेकान्तवाद, प्रमाणवाद, नयवाद, सप्तमंगीवाद धौर स्याद्वाद ये जैनदर्शनके अनुदे सिद्धान्त हैं। दनमेंसे एक प्रमाणवादका छोडकर बाकीके चार सिद्धान्तांको तो जैनदर्शनकी अपनी ही निधि कहा आ सकता है और ये चारों सिद्धान्त जैनदर्शनकी अपूर्वता एवं नहताके भ्रतीत परिचायक है। प्रमाणवादको यद्यांग दूसरे दर्शनोमें स्थान प्राप्त है परन्तु जिस व्यवस्थित हो ग्रांग पुणताके साथ जैनदर्शनमें प्रमाणका विचेचन पाया जाता है वह दूसरे दर्शनोमें नहीं मिल सकता है। मेरे इस क्यमकी स्वाभाविकताको जैनदर्शनके प्रमाणविचेचनके साथ दूसरे दर्शनो- के प्रमाणविवेचनका तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले विद्वान् सहज ही में समक सकते हैं।

एक बात जो जैनदर्शनकी यहाँ पर कहनेके लिए रह गई है वह है सर्वज्ञतावारकी, प्रयाद जैनदर्शनमें सर्वज्ञतावारको भी स्थान दिवा गया है और इसका सबय यह है कि धाममप्रमाणका भेद जो पराध्यप्रमाण प्रयादि बचन है उसकी प्रमाणता बिना वर्षज्ञताके संभव नहीं है। कारण कि प्रत्येक दर्शनमें प्रात्का बचन ही प्रमाण माना गया है तथा प्राप्त प्रवं-बक्त पुरुष ही हो कहता है धी पूर्ण प्रवचकताकी प्राप्तिकों सर्वज्ञताक प्रदाव भरवन्त श्रव्यक्तमें माना गया है।

जंतरशंतमं इस प्रमेशकाल, प्रमाण, नय, सप्तमणी, स्थात् सीर. सर्व-स्वातकी मामदासोमंत्रों गमीर स्रोर विस्तृत विवेचनके द्वारा एक निर्कान-पर पहुँचा दिवा गया है। न्यायवरिष्यमां श्रीमदिमनव स्वसंभूवक्यस्तित इस्त्री विषयोंका सरल धीर सिक्षप्त रंगसे विवेचन किया है धीर श्री पंक स्वातालास कोडिया ने इसे टिप्पणो धीर हिन्दी धनुवादसे सुप्तस्त्रत वनाकर सर्वसाधारणके लिए उपादेय नवा दिवा है। प्रस्तानना परिधार्ट धारि प्रकरणो द्वारा इसको उपायेदता धीर भी वह गई है। धाराने ग्यायवरिष्या के कठिन स्थलों का भी परिधार्यक साथ स्थार्टकरण किया है। इस भाषा करते हैं कि श्री पठ स्वातालास कोडिया की इस क्वार्त का विद्वसालायों साथार होगा। इस्तम उपायम।

ा॰ ३१-३-४५ | वंशीधर जैन | (व्याकरणाचार्य, न्यायतीर्थ, न्यायशास्त्री | साहित्यशास्त्री |

## सम्पादकीय

#### सम्पादन का विचार ग्रौर प्रवृत्ति—

सन् ११३७की बात है। मैं उस समय बीरिबवासय पपीरा (टीकम-गढ़ C.I.) में अप्यापनकार में प्रवृत्त हुवा था। वहाँ मुक्ते त्यावर्तीपका की धपनी दृष्टिसे एडानेका प्रवम प्रवक्तर मिना। जो छात्र उसे एड चुके में उन्होंने भी पुत: एडी। वर्षाप मैं न्यावर्तीपका को सरलता, विषयता धारि विधेयताचों से गहनेसे ही प्रभावित एवं शाकुण्ट था। इसीसे मैंने एक बार उसके एक प्रधान विषय 'ध्रमाधारणवर्ध्यवन' लक्षण पर 'जवल का तक्षण' शीर्षक के साथ 'जैनदर्धान' में केस निवा था। पर पपीरा में उसका मुक्ताता से एउन-पाठनका विधेय प्रवस्त मिननेसे मेरी इच्छा उसे सुद्ध भीर छात्रोपसीयी बनाने की घोर भी बड़ी। पढ़ाते समय ऐसी मुन्दर इतियें खड़ादियाँ बहुत बहरूती थी। मेने उस समय उन्हें स्थासम्पन्न दूर करनेका प्रयत्न किया। साथ में प्रभी विधावियोंके जिए न्यायदीपका की एक 'प्रनरंतित्यक्ती' भी तैवार की।

जब में सन् ११४० के जुनाईमे वहाँ से ऋषभाह्याचर्याश्यम चौरासी
मयुरा में प्राया और वहाँ दो वहाँ गुक्त स्वाय भी मेरी ल्यारविषिका
विवयक प्रवृत्ति कुछ चनती रही । यहाँ मुक्ते प्राध्यक्ते सरस्वती भवनमे
एक जिलित प्रतिमी निस्त मई जो मेरी प्रवृत्तिमें सहायक हुई। मैंने सोचा
कि न्यायदीपिका का संचोडन तो अपैक्तित है ही, बात में तकंतपह परन्यायबीपिनी या तकंतीपिका जैसी व्याख्या-संस्कृतका टिप्पण और हिन्दी
धनुवाद भी कई दृष्टियोसे क्येत्रित है। इस विचारके धनुवार उसका
संस्कृत टिप्पण और धनुवाद लिखना धारम्भ किया और कुछ लिखा भी
संस्कृत टिप्पण और धनुवाद लिखना धारम्भ किया धीर सुव्या स्था सिक्षा स्था। कियु संयोधनर्त्ते सहायक धनेक प्रवियोक्त होना धारि सावनाभावते वह कार्य साथे नहीं वह सका। और धरते वक बन्द पढ़ा रहा।

इयर जब मैं सन् १६४३ के घरेलमे वी सोसेवामन्दिरमें भाषा तो दूसरे साहित्यक कार्योम प्रवृत रहनेले एक वर्ष तक तो उसमें कुछ भी थोन नहीं दे पाया। इसके बाद उसे पुतः प्रारम्भ किया भीर संस्थाके कार्यसे बने समयमे उसे बहाता गया। मान्यवर मुख्तार सा० ने हसे मानूम करके प्रवालता प्रवट करते हुए उसे बीरतीवामनिंदर घण्यमाजासे प्रकाशित करनेला विचार प्रदिश्ति हिस देने उन्हें भणनी सहमित दे दें। भीर तबसे (तमप्रम ५, माहूस) ध्रीवकांवरः इसीमें भणना पूरा योग दिया। कई रात्रियोंके तो एक-एक दोन्दी भी बच गये। इस तरह किस महत्वपूर्ण एवं मुक्त रु कृति के प्रति नेरा धारमसे सहज प्रदृत्ता भीर प्रकाशित हुए हु हो जे उनके धनुरुपमें प्रस्तुत करते हुए पुक्ते बडी प्रमात हिंदी हो उनके धनुरुपमें प्रस्तुत करते हुए पुक्ते बडी प्रमात हो है जे उनके धनुरुपमें प्रस्तुत करते हुए पुक्ते बडी प्रमात हो ही हो उनके धनुरुपमें प्रस्तुत करते हुए पुक्ते बडी प्रमात हो ही हो उनके धनुरुपमें प्रस्तुत करते हुए पुक्ते बडी प्रमात हो ही हो

#### संशोधन की कठिनाइयां---

साहित्यिक एवं बन्यसम्पादक जानते है कि मुद्रित धौर अमुद्रित दोनो ही तरहकी प्रतियोम केंग्री और कितनी अयुद्धिया रहती है। और उनके सशीयनमें उन्हें कितना थम और शक्ति क्यानी पहती है। कितने हो ऐसे पत्य काते है जहां पाठ मुट्ठित रहते हैं और जिनके सिमानेय-दिमाग यककर है राग हो जाता है। हमी बातका कुछ अनुभव भुभे भी प्रस्तुत न्यायदीपिकाके सम्पादनमें हुमा है। यद्यपि न्यायदीपिकाके अनेक मंकरण हो चुके धौर एक तम्बे धरसेले उसका पठन-पाठन है पर उसमें जो मुटित पाठ और अयुद्धियाँ चली चा रही है उनका मुखार नहीं हो सक्ता। यहाँ में किंग्नु कुष मृदित पाठों को बता देना बाहता हूँ जिससे पाठकोंको मेरा करन असलय प्रतीत नहीं होगा—

#### मुद्रित प्रतियों के छूटे हुए पाठ

पृ०३६ प० ४ 'सर्वतो वैशवात्पारमाधिकं प्रत्यक्षं' (का०प्र०) पृ०६३ पं० ४ अस्यभावे च व्मानुपत्तम्भें (सभी प्रतियोमें) पृ०६४ पं० ५ 'सर्वोपसंहारवतीमपि' पृ० ७० पं०१ 'म्रनमिप्रेतस्य साघ्यत्वेऽतिप्रसङ्गात्' (सभी प्रतियोमें) प्र०१०८ पं०७ 'म्रदृष्टान्तवचनं तु'

#### ब्रमुद्रित प्रतियों के छुटे हुए पाठ

मारा प्र० प० १४ 'म्रानिश्चितप्रामाच्याप्रामाच्यप्रत्ययगोचरत्वं विक-ल्पप्रसिद्धत्वं । तदद्वयविषयत्वं प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम् ।'

प॰ प्रति प॰ ६ 'सहकृताञ्जातं रूपिद्रव्यमात्रविषयमदिषज्ञानं । मनःपर्ययज्ञानावरणबीर्यान्तरायक्षयोषणमः ॥'

स्पूल एव सूक्ष्म ध्याद्वियों तो बहुत हैं वो दूसरे सस्करणोंको प्रस्तुत संस्करणके साथ मिलाकर पड़नेसे जात हो सकती हैं। हमने इन प्रायु-द्वियोंको दूर करने तथा छुट हुए पाठों को दूसरी ज्यादा शुद्ध प्रतियक्ति प्रायुक्त संचारित करनेत वयसाध्य पुरा सल किया है। फिर भी सम्मव है कि दृष्टिदीय या प्रमादन्य हुछ धमुद्धियाँ धमी भी रही हों। संग्रीखनमें उपयुक्त प्रतियों का परिचय-

प्रस्तुत संस्करणमें हमने जिन मुद्रित ग्रीर श्रमुद्रित प्रतियोंका उपयोग किया है उनका यहाँ कमशः परिचय दिया जाता है :—

प्रथम संस्करण—झाजसे कोई ४६ वर्ष पूर्व सन् १८६६ में कलापा भरमापा निटवेने मुद्रित कराया था। यह सस्करण भव प्रायः भ्रष्ठमम् है। इसकी एक प्रति मुक्तारसाहबके पुस्तकभण्डारमें सुरक्षित है। इसरे मुद्रितोंकी मरेका यह यह है।

हितीय संस्करच—वीर निर्वाण स. २४३६ मे एं. खूबचन्दजी शास्त्री द्वारा सम्पादित ग्रौर उनकी हिन्दीटीका सहित जैनकन्यरलाकरकार्यालय द्वारा बम्बईमें प्रकट हुग्रा है। इसके मुल ग्रौर टीका दोनोंमें स्वलन है।

तृतीय संस्करण —वीर निर्वाण सं० २४४१, ई० सन् १९५५ में भारतीय जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था काशीकी सनातनी जैनसन्यमासा-की म्रोरसे प्रकाशित हुमा है। इसमें भी मशुद्धियाँ पाई जाती हैं। चतुर्व संस्करण नीर निर्वाण सं० २४६४, ई० सन् १६३६ में श्रीकंकुबाई पाठ्य-पुस्तकमाला कारंजाकी घोरसे मुद्रित हुमा। इसमें म्रसद्वित्व कुछ ज्यादा पाई जाती हैं।

यही चार संस्करण ग्रब तक मुद्रित हुए हैं। इनकी मुद्रिताये मुसंज्ञा रक्बी है। शेष ग्रमुद्रित—हस्तिनिश्चत-प्रतियोंका परिचय इस प्रकार है—

च — यह रेहमीके नवे मन्दिरकी प्रति है। इसमें २३ पत्र हैं और प्रत्येक रवने प्राय: २६-२६ प्रीक्त हैं। उपत्रुक्त प्रतिवर्धी सबसे क्षिपिक प्राचीन भीर गृढ प्रति वहीं है। यह वि० सं० १७४६ के भ्राविकनमासके कल्लापश्की नवसी निमित्त पत्र जीनतागरके द्वारा तिब्बी गई हैं। इस प्रतिमं वह भ्रानित स्तोकभी है। जो भ्रारा प्रतिकेश्वमावा दूसरी प्रतिवर्धी नहीं पाया जाता है। प्रत्यकों स्तोकमंख्या मुषक प्रयस्त १०००हजार रें यह शक्त भी नित्रे हैं। इस प्रतिवर्धी स्तर्भाव प्रयस्त के संज्ञा रक्की है। उस प्रति तहीं सार्व देश प्रयंत्रस्था के संज्ञा रक्की है। उस प्रति तहीं सार्व देश प्रयंत्रस्था के संज्ञा रक्की है। यह प्रति हमें वा प्रयासात्री प्रयवासकी क्ष्मण्ये प्राप्त हुई।

हा—यह प्रार्तिक जैनसिद्धात नवनकी प्रति है जो बहाँ नैक २२/२ पर दर्ज है। इसमे २७॥ पत्र हैं। प्रतिमें लेखनारिका कान नहीं है। 'यद्गुरों इत्यादि प्रतिन स्त्रोक्तमों इस प्रतिमें मौजूद हैं। गुरु २ घौर पुरु २ पर कुछ टिप्पणके बावस्य भी दिये हुए हैं। यह प्रति मिनवर पंक नैनोबन्द्रती शास्त्री ज्योतियाचार्य डारा प्राप्त हुई। इसकी धारा प्रयं-मकक सा संज्ञा रक्सी है।

स—यह मनुराके ऋषमहद्वावर्शकम चौरासीकी प्रति है। इसमें १३॥ पत्र है। वि० सं० १९४२ में वयनुर निवासी मुन्तालाल मजबान के डारा लिखी गई है। इसमें प्रारम्भके दो तीन पत्रीपर कुछ टिप्पण भी है। प्रार्थ नहीं है। चहु में प्रारम्भके दो तीन पत्रीपर कुछ टिप्पण भी है। प्रार्थ नहीं है। चहु प्रति मेरे पित्र पं० राववरतालां की कारणा-वार्य द्वारा प्राप्त हुई। इस प्रतिका नाम ममुराबीक के मुस्सा है।

१ 'संबत् १७४६ वर्षे ब्राध्विनमासे कृष्णपक्षे नवम्यां तिथौ बुध-वासरे लिखितं श्रीकुसुमपुरे पं॰ श्री जीतसागरेण ।'—पत्र २३।

प-मह पं. परमानन्दजीकी प्रति है। जो १६॥ पत्रों में समाप्त है। वि. सं. १९५७ में सीताराम आस्त्रीकी लिखी हुई है। इसकी प संज्ञा रक्खी है।

ये चारों प्रतियाँ प्रायः पुष्ट कागजपर है और अच्छी दशामें है। प्रस्तुत संस्करस्पकी आवश्यकता और विशेषताएँ

पहिले संस्करण प्रिकाश स्वलित और घनुद्ध वे तथा न्यायदीपिका में लोकप्रियता उत्तरीरत रहती जा रही थी। बगाल संस्कृत रुप्तीसिप्यन कलकताको अन्यायप्रथमा परीक्षामें वह बहुत समयते निहित है। इपर प्राणकचन परीक्षान्य भीर महासभाके परीक्षालयमे भी विधारदपरीक्षा में सालिष्ट है। ऐसी हालवमे न्यायदीपिका जैसी मुख्द रचनाके प्रमुख्य उत्तका बुद यह सर्वोप्योग सस्करण निकालनेकी प्रतीव प्रावस्थकत थी। उत्तीकी पूर्तिक यह प्रस्तुत प्रपत्न है। में नहीं कह सकता कि इसी सकत हुए। इसी में इसी कह सकता कि इसी सकत हुए। इसिंकर भी मुक्ते हतना विश्वस है कि इसमें प्रनेतिकों को लाभ पहुँचेगा और जैन पाठणाताध्योके प्रव्यापकों के विधे बड़ी सहायक होगी। क्षरीक इसमें कर वेदीचतार है।

पहली विशेषता तो यह है कि मुलबन्यको तुढ किया गया है। प्राप्त सभी प्रतियोके भाषारते भयुद्धियोको हुर करके सबसे प्रविक शुद्ध गठको मुलमें रखा है भीर दूसरी प्रतियो के गठालत्तिको नीचे द्वितीय कुटलोटमें बहुई भावस्थक मालुम हुमा दे दिया है। जिससे गठकोंको चुटि बणुद्धि ज्ञात हो सके। देहलीको प्रतिको हमने सबसे ज्यादा प्रमाणभूत भीर शुद्ध समभा है। इसलिये उसे भावशे मानकर मुल्यत्वा उसके ही पाठोंको प्रथम स्थान दिया है। इसलिये जुलब्यन्यको स्थिकसे प्रविक्त बुक्त बनाने-का यथेप्ट प्रथल किया गया है। घरतरणवाक्योके स्थानको भी हड़कर है। ऐसे बेक्टियो दे दिया है प्रथवा खाली छोड़ दिया है।

दूसरी विशेषता यह है कि न्यायदीपिकाके कठिन स्वलोंका जुनाता करतेवाती विवरणात्पक एव वंकननात्मक 'प्रकाशक्य' संस्कृतटिप्पणीकी सायमें योजना की गई है जो विद्वानों और छात्रों के लिये जास उपयोगी सिद्ध होगा: तीसरी विशेषता प्रनुवादकी है। प्रनुवाद को मूलानुगामी धौर सुन्दर बनानेकी पूरी चेष्टा की है। इससे त्यावदीपिकाके विषयको हिन्दीभाषा-भाषी भी समक्ष सक्तेंगे धौर उससे यथेष्ट लाभ उठा सक्तेंगे।

चौषी विशेषता परिशिष्टोंकी है जो तुननात्मक प्रध्ययन करनेवालों के लिखें घोर सक्के लिये उपयोगी है। अब कुत परिशिष्ट-हैं जिनमें न्याय-हीपिकागत घवतरणनाक्यों,बन्यो,बन्यकारो घादिका संकलनं किया गया है।

पौचवी विवोधना प्रस्तावना की है जो इस संस्करणकी महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी विशेषना कही जा सकती है। इसमें अन्यकार २२ विषयोंका पुननात्मक एवं विकासकमसे विवेचन करते तथा फुटनोटोंने प्रस्पानरारिक प्रमामांको देनेक पार अन्यमें डॉलिस्ताव अन्यो और अन्यकारों तथा प्रमामांको देनेक पार अन्यमें डॉलिस्ताव अन्यो और अन्यकारों तथा प्रमामांक वर्षने प्रमामांक परिचया विवेचन प्रसामांक परिचय विव्तत्वक्यां कराया गया है। जो सभी के लिये विवेच उपयोगी है। प्राक्कयन म्रादि की भी इससे मुद्दर योजना हो गई है। इस तरह यह संस्करण कई विवेचताओंसे वर्ष हमा है।

#### माभार--

धन्तमे मुक्ते ध्यने विशिष्ट कर्त्तव्यका पानन करना धौर क्षेत्र है। वह है सामार प्रकाशनका। मुक्ते हसमे जिन महानुभावोसे कुछ भी सहायना मिनो है में कुनजनापूर्वक उन सबका नामोल्लेख सहित सामार प्रकट करना हैं—

मुख्यपं श्रीमान् प० कैलासक्यत्वी सिद्धान्तमास्त्रीने मेरे पत्रादिका उत्तर देकर पाटान्तर नेने आदिके विषयमें अपना मूत्यवान् परामर्श दिया। गुरुव्ययं भीर सहाध्यायी माननीय पं० महिन्दुकुमारती न्यायाचार्य-ने प्रकानेका उत्तर देकर मुक्ते मनुष्ठहीत किया। गुरुव्ययं श्रद्धेय पं० सुब-सातवी प्रकानयनका मैं पहलेले ही भनुष्ठहीत चार्या अधेर भव उनकी सम्पादनदिया तथा विचारणा से मैंने बहुत ताम निया। माननीय पं० वंशीधरजी ब्याकरणाचार्यने संस्कृत टिप्पणको सुनकर बावश्यक सुभाव देने तथा मेरी प्रार्थना एवं लगातार प्रेरणासे प्राक्कथन लिख देनेकी कुपा की और जिन अनेकान्तादि विषयोंपर मैं प्रकाश डालनेसे रह गया था उनपर भापने संक्षेपमें क्रकाश डालकर मुक्के सहायता पहेंचाई है। मान्यवर मुख्तारसा० की भीर प्रेरणा ग्रीर सत्परामशंतो मुक्ते मिलते ही रहे । प्रियमित्र पं० अमृतलालजी जैनदर्शनाचार्यने भी मुक्ते सुभाव दिये। सहयोगी मित्र पं० परमान्दजी शास्त्रीने ग्रामिनवीं ग्रीर धर्मभूषणोका संकलन करके मुक्ते दिया । बा॰ पन्नालालजी अग्रवालने हिन्दीकी विषय-सूची बनानेमें सहायता की बा॰ मोतीलालजी और ला॰ जुगलिकशोरजीने 'मिडियावल जैनिज्म'के प्रग्रेजी लेखका हिन्दीभाव सम-भाया । उपान्तमें मैं बचनी पत्नी सौ० चम्रेनीदेवीका भी नामोल्लेख कर देना उचित समभता है जिसने ब्रारम्भमें ही परिशिष्टादि तैयार करके मुभे सहायता की । मैं इन सभी सहायकों तथा पर्वोल्लिखत प्रतिदाताझोंका माभार मानता हैं। यदि इनकी मूल्यवान् सहायताएँ न मिली होतीं तो प्रस्तुत संस्करणमें जो विशेषताएँ माई है वे शायद न बा पातीं । भविष्य में भी उनसे इसी प्रकारकी सहायता देते रहनेकी आशा करता हैं।

ग्रन्तमे जिन ग्रपने सहायकोंका नाम भूल रहा हूँ उनका भौर जिन ग्रथकारों, सम्पादकों, लेखकों ब्रादिके ग्रंथों ब्रादिसे सहायता ली गई है, उनका भी स्राभार प्रकाशित करता हैं। इति शम्।

ता० ६-४-४५ वीर सेवामन्दिर, सरसावा हाल देहली । स्वायानाव्यं, न्यायतीवं, वैनवर्शनसास्त्री

#### सम्पादकीय

#### (द्वितीय संस्करण)

सन् १६४४ में बीर सेवामन्दिर में न्यायदीपिका का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुया या घीर धव ते हैंस वर्ष बाद उसका हुसरा संस्करण उसके हारा ही अब्द हो रहा है, यह प्रथमनात की बात है प्रथम संस्करण कई वर्ष पूर्व ही प्रधाय हो गया वा घीर उसके पुन: प्रकाशन की प्रेरणा हो रही थी। घत: हत द्वितीयसंस्करण के प्रकाशन से प्रध्यासियों घीर जिलामुमी की वस्य की प्रयुक्तिय के कारण उरयन कठिनाई एवं शान-वाथा निक्ष्य हो हुर हो जायेगी।

ग्रध्येताओं को भी उपयोगी और लाभप्रद सिद्ध हुआ है। इस वृष्टि से ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण मावस्थक या।

इसके पुन: प्रकाशन से पूर्व विरक्षेत्रामन्दिर के विद्वान् पण्यित परमानन्द जी साल्ती ने इसे मेरे पास पुनरावजीकन के लिए मेज दिया या, पर में प्रपत्ते शीध-कार्यमें व्यस्त ह्नेते उसे प्रपातान्त तन्द से सका । परन्तु हाँ, बीरसेवामन्दिर के ही विरक्ष विद्वान् पण्यित वालवन्द की विद्वान्त साल्यी ने प्रवस्त उसे परिष्म पूर्वक देखा है और मूल तथा मनुवाद के पूफ-सीधन भी करने की कृपा की है। इसके लिए मैं उनका माभारी हूँ। साथ ही बीरसेवामन्दिर के संवालकों तथा पण्यित परमानन्द जी साल्यी का भी धन्यवाद करता हूँ जिल्होंने इसका पुनः प्रसागन वर्षे साल्यी करने प्रसावन मादि का प्रफरीविंग करके प्रभेताभों को लाभान्तित किया है।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बाराणमी दरबारीलाल जैन, कोठिया (न्यायाचार्य, शास्त्राचार्य एम. ए.)

२६ जून १६६८.

# प्रस्तावनागत विषयावली

| —::o:: <del>—</del>                            |              |  |  |
|------------------------------------------------|--------------|--|--|
| विषय                                           | åε           |  |  |
| १ न्यायदीपिका और अभिनव धर्मभूषण                |              |  |  |
| न्यायदीपिका                                    |              |  |  |
| क) जैनन्यायसाहित्य में न्यायदीजिकाका स्थान भीर | <b>महत्व</b> |  |  |
| ख) नामकरण                                      | ;            |  |  |
| ग) भाषा                                        |              |  |  |
| व) रचना-शैली                                   |              |  |  |
| ङ) विषय-परिचय                                  |              |  |  |
| १ मङ्गलाचरण                                    |              |  |  |
| २ शास्त्रकी त्रिविध प्रवृत्ति                  |              |  |  |
| ३ लक्षण कालक्षण                                | 8            |  |  |
| ४ प्रमाण का सामान्य लक्षण                      | 8            |  |  |
| ५ घारावाहिक ज्ञान                              | 8            |  |  |
| ६ प्रामाण्य-विचार                              | ?            |  |  |
| ७ प्रमाणकेभेद                                  | ?            |  |  |
| = प्रत्यक्षकालक्षण                             | 3            |  |  |
| ६ मयं और बालोक की कारणता                       | ?            |  |  |
| १० सन्तिकर्ष                                   | ₹:           |  |  |
| ११ सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष                      | ş            |  |  |
| १२ मुख्य प्रत्यक्ष                             | 3            |  |  |
|                                                |              |  |  |

## ( २१ )

| विषय                                                  | g.         |
|-------------------------------------------------------|------------|
| १३ सर्वजता                                            | 3 3        |
| १४ परोक्ष                                             | 31         |
| १५ स्मृति                                             | 3.5        |
| १६ प्रत्यभिज्ञान                                      | ٧٠         |
| १७ तर्क                                               | Υ;         |
| १= ब्रनुमान                                           | Y          |
| १६ अवयवमान्यता                                        | 84         |
| २० हेतुलक्षण                                          | ¥8         |
| २१ हेतु-भेद                                           | χe         |
| २२ हेत्वाभास                                          | ĘĘ         |
| पायदीपिका में उल्लिखित ग्रन्थ <mark>ग्र</mark> ीर ग्र | न्यकार     |
| १ न्यायबिन्दु                                         | ę          |
| २ दिग्नाग                                             | Ę          |
| ३ शालिकानाय                                           | <b>5</b> 6 |
| ४ उदयन                                                | ę, ę       |
| ५ वामन                                                | 9.0        |
| ६ तस्वार्थसूत्र                                       | 9          |
| ७ श्राप्तमीमासा                                       | 9          |
| द महाभाष्य                                            | ৬          |
| <b>६ जैनेन्द्रव्याकरण</b>                             | 9          |
| १० श्राप्तमीमासाविवरण                                 | (9)        |
| ११ राजवात्तिक भौर माध्य                               | 9          |
| १२ न्यायविनिश्चय                                      | 9          |
| १३ परीक्षामुख                                         | 5          |
|                                                       |            |

| विषय                                         | पृष्ठ      |
|----------------------------------------------|------------|
| १४ तस्वार्यक्तोकवास्तिक ग्रीर भाष्य          | = ?        |
| १४ प्रमाणपरीक्षा                             | <b>=</b> ? |
| १६ पत्र-परीक्षा                              | <b>4</b>   |
| १७ प्रमेयकमलमार्सण्ड                         | €3         |
| १ प्रमाणनिर्णय                               | 28         |
| १६ कारुण्यकलिका                              | 28         |
| २० स्वामी समन्तभद्र                          | 98         |
| २१ भट्टाकल कूदेव                             | £ 4        |
| २२ कुमारनन्दि भट्टारक                        | 50         |
| २३ माणिक्यनन्दि                              | 59         |
| २४ स्याद्वादिवद्यापृति                       | 55         |
| भिनव धर्ममूबर्ण                              |            |
| १ प्रासिङ्गक                                 | 5 8        |
| २ ग्रन्थकार भौर उनके भभिनद तथा वृति विश्वेषण | 32         |
| ३ धर्मभूषण नामके दूसरे विद्वान्              | 83         |
| ४ ग्रन्थकार धर्मभूषण श्रीर उनकी गुरुपरम्पसः  | € ર        |
| १ समय-विचार                                  | 23         |
| ६ व्यक्तित्व ग्रीर कार्य                     | १००        |
| ७ उपसहार                                     | १०१        |

### प्रस्तावना

<del>--</del>: **\$**:---

## न्यायदीपिका और ग्रमिनव धर्मभूषश

किसी ग्रन्थ की प्रस्तावना या भूषिका तिखनेका उद्देश्य यह होता है कि उस मन्य भीर प्रत्यकार एव प्रावाङ्गक क्ष्याथ विषयीके सम्बन्धने बातव्य बातीं एपकाच हाला जाय, जिससे हुसरे प्रतेक सम्भ्रान्त पाठकों को उस विषय की यथेष्ट जानकारी सहजर्मे प्राप्त हो सके।

प्राज हम दिस प्रन्यरत्नको प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहे हैं वह 'स्प्राय-दीपिका' है। यथिए त्यायदीपिका के कई संस्करण निकल चुके हैं और प्रायः सभी जैन शिक्षा-संस्थाओं में उधका धरसे से पठन-पाठन के रूपमें सिश्चेय समादर हैं। किन्तु प्रमी तक हम प्रन्य और प्रन्यकार के नामादि सामान्य परित्य के धांतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते हैं—उनका ऐतिहा-सिक एवं प्रामाधिक धविकत परित्य धव तक मुपाप्त नहीं है। घतः न्यायदीपिका और प्रिमान वर्ष-मुक्काश यथास-भव सप्रमाण पूरा परित्य कराना है। प्रस्तुत प्रस्तावनाका मुक्स क्ष्य है। पहले न्यायदीपिका के विषयमें विचार किया जाता है।

### १. न्याय-दीपिका

### (क) जैन न्यायसाहित्य में न्यायदीपिका का स्थान ग्रीर महत्त्व-

श्री अभिनव धर्मभूषण यतिकी प्रस्तुत 'त्यायदीपिका' संक्षिप्त एवं अत्यन्त सुविधद और महत्वंपूर्ण कृति है। इसे जैनन्यायकी प्रथमकोटिकी भी रचना कही जाय तो अनुपयुक्त न होगा; क्योंकि जैनन्यायके अस्या- सियों के लिए संस्कृत भाषायें निवद मुबोध धौर सम्बद्ध न्यायतत्वका सरस्ता से दिवाद विवेचन करनेवाली प्राय: वह प्रकेशी रचना है, जो पाठक है हृदयर धरना सहब प्रभाव धिक्क हृदयर धरना सहब प्रभाव धिक्क हरवाद है। इसाकी सत्तरहरी बार्बिट हुए धौर 'वैजनकंभाया' धादि प्रोड रचनाधों के रचिता कर निवाद से प्रमाव के प्रमाव प्रशाविक प्रमाव के प्याप के प्रमाव के प्रमाव

### (ल) नामकरएा--

उपनव्य ऐतिहासामयी भीर विन्तुनगरसे मानूम होता है कि दर्शन-साहमके रन्नायूगमें वार्शनिक बन्द, बांहे वे वैनेतर हों या जैन हो, प्राय: 'प्याय' अस्त साथ रचे जाते थे। जैके न्यायदर्शनमें न्यायनुक् बार्तिक, न्यायनिक्तिका, न्यायसार, न्यायकुकुमाञ्जिक भीर न्यायसीनावती भारि, बौढदर्शनमें न्याय-प्रवेश, न्याय-मुख, न्याय-विन्दु भारि भीर जैन्दर्शनमें न्यायावतार, न्यायसिनियन्त्य, न्यायकुकुमुक्त भारि भीर वेत्व पार्य वाते हैं। पार्थसायिकी शास्त्रवीपिका जैसे दीपिकान्त सम्प्रोपिक में रच जानेकी उस समय पद्यति रही है। सम्भवतः प्रश्निमन यस्प्रोपका स्व जान पड़ता है। धीर यह घन्वर्ष भी है, क्योंकि इसमें प्रमाणनयात्मक न्याय का प्रकाशन किया गया है। ब्रतः न्यायदीपिकाका नामकरण भी घपना वैधिष्ठप स्थापित करता है धीर वह उसके धनुरूप है।

## (ग) भाषा--

यद्यपि न्यायवन्यांकी शाषा धिषकांवतः दुकह बीर गम्भीर होती है, विटलताके कारण उनमें साबारणबुद्धियोका प्रवेश समय नहीं होता । पर न्यायदीपिकाकारको यह हित न दुक्ह है धीर न गम्भीर एवं बेटिल है। प्रत्युत दक्की भाषा धरणना प्रस्ता, सरक धीर विना किसी कठिमाई से धर्यवोश करानेवाली है। यह बात भी नहीं कि बन्यकार वैसी रचना कर नहीं सकते थे, लग्नु उनका विश्वुद तकस प्रकलक्कादि रचित उन गम्भीर धीर दुरवाह न्यायविनिश्य धादि न्याय-मन्योमें मन्दन्त्रीयो प्रवेशी प्रवेशी प्रवेश करा प्रकार कारण हो स्वाप्त कर नहीं सकते थे, प्रवेशी प्र

# (घ) रचना-शैली---

मारतीय न्याय-गन्योंकी घोर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उनकी रचना हमें तीन प्रकारकी उपलब्ध होती है--शून्नात्मक, श्र्याख्यात्मक घोर ३ प्रकारणात्मक । वो प्रन्य संवेपमें हुए स्थायात्म प्रकारतात्म प्रविक्षेत्र प्रतिपादक है वे सुनात्मक हैं। जैते --वैषिकर्यन्तमून, न्यायमून, परीज्ञा-मुखनूत्र प्रारि । घोर जो किसी गण्ड पण्ड या दोंनोंक्य मुलका ख्याख्यार्थ (विवरण, टीका, वृत्ति) रूप हैं वे व्याख्यात्मक ग्रन्थ हैं। जैसे--प्रशस्त-

१ देखो, न्यायदीपिका पृ० १, ४, ५।

पादमान्य, न्यायमान्य, ग्रमेथमनवनारांच्य बादि । तथा जो किसी मुलके आस्थान्यन्य न होकर धपेन स्वीकृत प्रतिपाद विषय का स्वतंत्रभावसे वर्षन करते हुने हमेर प्रयक्त हमाने हुने हमेर प्रयक्त हमाने हमेर क्षेत्र हमाने हमेर क्षेत्र हमाने हमाने प्रवक्त हमाने हैं वे अक्ष्रमान्य हमाने स्ववन्ध का स्वतंत्रभावसे वर्षन करते हमें हमें इस्ते अक्ष्रमान्य हमाने स्वतंत्रभावसे प्रवच्यान्त्रभी सारिकार वादि कारिकार प्रवच्यान्त्रभी दिक्ताय के अमाणसम् प्रवच्यान्त्रभी सारिकार वादि कारिकार हमाने स्वतंत्रभावसे व्यवन्ध हमाने स्वतंत्रभावसे क्ष्यान करते हैं स्वर्थों के भी स्वयन स्विकृत प्रतिप्ता तरह प्रायः प्रकरण प्रवच ही है, क्यों कि वे भी स्वयन स्विकृत प्रतिप्ता कार्यक स्वतंत्रभावसे वर्णन करते हैं धीर प्रकङ्गायान हमरे विषयों का भी कवन करते हैं। स्वर्भन क्ष्याने स्वतंत्रभावसे वर्णन करते हैं। स्वर्भन प्रवक्ति प्रवच्यान स्वतंत्रभाव कार्यक स्वतंत्रभाव कार्यक स्वतंत्रभाव स्वतंत्रभाव स्वतंत्रभाव स्वर्णन स्वतंत्रभाव स्वर्णन स्वतंत्रभाव स्वर्णन स्वर्णन

प्रत्यके प्रमाण-तावक-प्रकाश, प्रत्यक्ष-प्रकाश धौर परोक्ष-प्रकाश वे तीन क्रवाश करके उनमें विषय-विषायन उसी प्रकारका किया गया है विक्त प्रकार प्रमाण-निर्णयं है तीन निर्णयों (प्रमाण-तावका-निर्णय, प्रत्यक्ष-निर्णयं धौर परोक्ष-निर्णयं) में है। प्रमाणनिर्णयं प्रस्तुत प्रत्य में हतनी विष्येचात है कि धानमके विवेचन का हसमें धनग प्रकाश नहीं रक्षा नया है जब कि प्रमाणनिर्णयं धाममनिर्णयं भी है। हत्तका कारण यह है कि बादिराजा-वार्णने परोक्षके धनुमान धौर धानम वे दो बेद किये हैं तथा धनुमानके भी गोण धौर कृष्य सनुमान येति प्रकार कर के स्मृति, प्रत्यमित्राल एवं तर्क-को गोण धनुमान प्रतिपादित किया है धौर इन तीनों के वर्णन को तो

१ 'प्रकरणमिदमारम्यते'—न्यायदा० पृ० ५ ।

परोक्ष-निर्णय तथा परोक्षके ही दूसरे भेद धानमके वर्णन को धागमनिर्णय नाम दिया हैं। धा॰ धर्मभूषणने धागम जब परोक्ष है तब उसे परोक्ष-प्रकाश में ही सम्मिलित कर लिया है—उसके वर्णन को उन्होंने स्वतन्त्र प्रकाश को रूप नहीं दिया। तीनों प्रकाशोंमें स्पूलकपसे विषय-वर्णन इस प्रकार है:—

पहले प्रमाणकामान्यलक्षण-प्रकाशमें, प्रयमतः उद्देशादि तीनके द्वारा यन्य-प्रमुक्तिका निर्देश, उन तीनों के तक्षण, प्रमाणवामान्य का तक्षण, स्वार्यात्वकों प्रमाण न हो सकत् वाद्यात्वकों के प्रमाण न हो सकनेका वर्णन, स्वतः परतः प्रमाणका निरूपण धौर बौद्ध,माट्ट, प्राधा-कर तथा नैयादिकांके प्रमाण कामान्यलक्षणांकी धालोचना करके जैनमतः नम्मत सक्तिल्यक प्रमृहीतवाही 'सन्ययानान्य' को ही प्रमाणकामान्य का निर्देश लक्षण स्थर किया गया है।

दूसरे प्रत्यक्ष-प्रकाशमें स्वकीय प्रत्यक्षकालक्षण, बौढ धीर नैयासिकों-के निवकर्षक तथा सिन्नकर्ष प्रत्यक्षत्वकर्णों की समालोचना, धर्म धीर प्रात्मकर्मे झानके प्रति कारणताका निराध,विषयकी प्रतिनियासिका योग्य-ताका उपादान, तदुत्पत्ति धीर तदाकारता का निराकरण, प्रत्यक्षके भेद-प्रभेदोंका निरुपण, प्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षका समर्थन धीर सर्वजनिद्धि धादि-का विवेचन किया गया है।

तीसरे परोक्ष-प्रकाशमे, परोक्षका लक्षण, उसके स्मृति, प्रत्यभिक्षान, तके, प्रतुमान घोर ध्रायम इन पांच भेदांका विकाद वर्णन, प्रत्यभिक्षानके एकत्वप्रत्यभिक्षान, वादुक्यप्रत्यभिक्षान धारिका प्रमाणान्तरस्थे उपपादन करके उनका प्रत्यभिक्षानमे ही धन्तमांव होनेका सर्युक्तिक समर्थन, साध्य-का लक्षण, स्वाधनकांध्रन्ययानुप्रयन्तवं लक्षण, बैरूप्य धौर पाञ्चक्ष्य्यका निराकरण, अनुमानके स्वाधं धौर परार्थ दो भेदोका कथन, हेतु-भेदों के

१ देखो प्रमाणनिर्णय पृ० ३३ :

उदाहरण, हेलाभासोका वर्णन, उदाहरण,उदाहरणाभास,उपनय, उपनया-भास, नियमन, नियमनाभास धारि धनुमान के परिवार का घण्छा कथन किया गया है। धन्तमें धायम धीर नयका वर्णन करते हुए पनेकान तथा सप्तमाणीका भी सक्षेप मे प्रतिपादन किया गया है। इस उन्हे यह स्थायदीमिकामें वर्णन विषयोंका स्कून एवं बाह्य परिचय है। अब उसके प्रायस्तर प्रयेप-भागपर भी थोड़ासा तुन्तात्मक विशेषन कर देना हम उपयुक्त सप्तमते है। ताकि त्यायदीयिका के पाठकों के लिए उसमें वर्षित

## (घ) विषय-परिचय--

# १ मङ्गलाचरण—

मगलाचरणके सम्बन्ध मे कुछ वक्तव्य ब्रश्न तो हिन्दी धनुवाद के प्रारम्भ मे कहा जा चुका है। यहाँ उसके शेय भाग पर कुछ विचार किया जाता है।

यद्यपि भारतीय बाहुमयमे प्रायः सभी दर्शनकारोने मंगलाचरणको प्रपनाया है भौर स्वप्ते प्रपत्ने दृष्टिकांगले उसका प्रयोजन एव हेनु बताते हुए समर्थन किया है। पर जैनदर्शनमें जितना बिस्तुन, विद्या भौर पूर्व्य चिन्ता किया गया है उतना प्रायः भन्यत्व नहीं विनता। तिलांग-पण्णांत' में यतिवृष्ट बाधायेने धौर 'बदला' में श्री बीरतसस्वामी ने मगनका बहुत ही सागोगांग धौर व्यापक वर्णन किया है। उन्होंने चातु, निवंत, नय, एकार्य, निर्देश्ति धौर सनुयोग के द्वारा भगत का निकस्पा करनेका निर्देश कर्ण उत्त करनेरा मंत्र स्वाप्ते अस्त व्यव्या किया है। 'मंगि' बातुत 'बन्तव' प्रत्यक करनेरा मंत्रत अस्त निष्यान होता है। निक्षे-पकी प्रपेक्षा क्वन करते हुए विका है कि तहुष्यांतिरस्त इस्य मंत्रतके दो

१ तिलो॰ प० गा० १-६ से १-३१, २ घवला १-१।

•

भेद हैं-कमंतद्व्यतिरिक्तद्वव्यमञ्जल भीर नोकर्मतद्व्यतिरिक्तद्वव्यमञ्जल । उनमें पुण्यप्रकृति-तीयंकर नामकर्ग कमंतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमञ्जल है; क्योंकि वह लोककल्याणरूप माज्जल्यका कारण है। नोकमैतदब्यतिरिक्त द्रव्यमञ्जल-के दो भेद हैं - लौकिक और लोकोत्तर । उनमें लौकिक-लोक प्रसिद्ध मञ्जल तीन प्रकारका है:--सचित्त, प्रचित्त धौर मिश्र । इनमें सिद्धार्थ' मर्थात् पीले सरसों, जलसे भरा हुमा पूर्ण कलश, बन्दन-माला, छत्र, व्वेतवर्ण और दर्पण बादि बचित्त मञ्जल हैं। और बाल-कन्या तथा श्रेष्ठ जातिका बोडा आदि सचित्त मञ्जब हैं। ग्रलक्कार सहित कन्या ग्रादि मिश्र मञ्जल है। लोकोत्तर-धलौकिक मञ्जलके भी तीन भेद है:-सचित्त, प्रचित्त और मिश्र । घरहन्त प्रादिका धनादि धनन्त स्वरूप जीव-द्रव्य सचित्त लोकोत्तर मञ्जल है। कृत्रिम, धकृत्रिम चैत्यालय आदि अचित्त लोकोत्तर मखल हैं। उक्त दोनों सचित और ग्रचिता मगलोंकों मिश्र मञ्जल कहा है। ग्रागे मञ्जलके प्रतिबोधक पर्यायनामोंको वतलाकर मञ्जलकी निरुक्ति बताई गई है। जो पापरूप मलको गलावे-विनाश करे और पृष्य-सुखको लावे प्राप्त कराबे उसे मञ्जल कहते हैं । ग्रागे चलकर मञ्जलका प्रयोजन बतलाते हुए कहा

सेदो वण्णो ब्रादसणो य कण्णा य ज<del>न्दरसो</del> ॥-धवला १-१-१पृ.२७

२ देखो भवला १-१-१, पृ. ३१। तिलो॰ प० गा॰ १-८।

३ 'मलं गालयति विनाशयति दहति हन्ति विशोधयति विश्वसयति हति मगलम् ।'-----'खयवा, मंग सुखं तल्लाति आदत्त इति वा मञ्जलम् ।' खबता० १-१-१, प्र० ३२-३३ ।

'गालयदि विणासयदे घादेदि दहेहि हंति सोघयदे ।

विद्धसेदि मलाइं जम्हा तम्हा य मंगलं भणिदं ॥'-तिलो०प० १-६ ।

'म्रहवा मंगं सोक्सं लादि हु गेण्हेदि मंगलं तम्हा ।

एदेण कज्जासिद्धि मगइ गच्छेदि गंयकत्तारो ॥-तिस्रो० प० १-१४ ।

१ सिद्धत्य-पुण्ण-कुभो वदणमाला य मंगल छत्तं।

गया है' कि शास्त्रके ब्रादि, मध्य ब्रीर ब्रन्तमे जिनेन्द्रका गुणस्तवन रूप मञ्जलका कथन करनेसे समस्त विघ्न उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सुर्योदयसे समस्त ग्रन्थकार । इनके साथ ही तीनों स्थानोंमें मञ्जल करनेका पुथक पुथक फल भी निर्दिष्ट किया है भीर लिखा है कि शास्त्र के मादिमें मञ्जल करनेने शिष्य सरलतासे शास्त्रके पारगामी बनते है। मध्यमें मञ्चल करनेसे निर्विधन विद्या प्राप्ति होती है और अन्तमें मञ्चल करनेसे विद्या-फलकी प्राप्ति होती हैं। इस प्रकार जैनपरम्पराके दिगम्बर साहित्यमे शास्त्रमे मञ्जल करनेका सुस्पप्ट उपदेश मिलता है। श्वेताम्बर भागम साहित्यमें भी मञ्जलका विधान पाया जाता है। दशवैकालिक-निर्मुक्ति (गा०२) मे त्रिविध मगल करनेका निर्देश है। विशेषाव-इयकमाध्य (गा० १२-१४) मे मंगलके प्रयोजनोंमें विघ्नविनाश ग्रीर महाविद्याकी प्राप्तको बतलाते हुए ग्रादि मगलका निर्विष्तरूपसे शास्त्रका पारंगत होना, मध्यमंगलका निविध्नतया शास्त्र-समाप्ति की कामना भौर अन्त्यमगलका शिष्य-प्रशिष्यों-में शास्त्र-परम्पराका चाल् रहना प्रयोजन बतलाया गया है। बृहत्कल्प-भाष्य (गा० २०) में मगलके विष्नविनाशके साथ शिष्यमें शास्त्रके प्रति श्रद्धाका होना ग्रादि भ्रनेक प्रयोजन गिनाये गये है। हिन्दी भ्रमुवादके प्रारम्भमे यह कहा ही

१ 'सत्यादि-मण्भः ग्रवसाणएसु जिणतोत्तमगलुच्चारो । णासइ जिस्सेसाइ विग्वाइ रवि व्व तिमिराई ॥'-ति०प० १-३१।

२ 'पढमे मगलवयणे सिस्सा सत्यस्स पारगा होंति ।

मजिम्ममे णीविग्ध विज्जा विज्जा फल चरिमे ॥ —तिसो० प० १-२६ । श्रवसा १-१-१, पृ० ४० ।

३ यद्यपि 'कषायपाहुड' और 'चुणिसुत्र' के प्रारम्भमे मंगल नही किया है तयाहि वहाँ मगल न करने का कारण यह है कि उन्हें स्वयं मंगल रूप मान लिया गया है।

8

प्रस्तावना जा सका है कि हरिभद्र और विद्यानन्द बादि तार्किकोंने बचने तर्क-ग्रन्थों में भी मंगल करने का समर्थन भीर उसके विविध प्रयोजन बतलाये हैं।

उपर्यक्त यह मंगल मानसिक, वाचिक ग्रीर कायिकके भेद से तीन प्रकार का है। वाचिक मंगल भी निबद्ध और अनिबद्धरूप से दो तरह का है'। जो ग्रन्थके ग्रादिमें ग्रन्थकारके द्वारा स्लोकादिककी रचनारूपसे इष्ट-देवता-नमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है वह वाचिक निबद्ध मंगल है भीर जो श्लोकादिककी रचना के बिना ही जिनेन्द्र-गुण-स्तवन किया जाता है वह भानबद्ध मगल है।

प्रकृत न्यायदीपिकामे अभिनव धर्मभूषणने भी अपनी पूर्व परस्पराका अनसरण किया है और मंगलाचरणको निबद्ध किया है ।

## २. शास्त्रकी त्रिविध प्रवत्ति---

शास्त्रकी त्रिविष ( उद्देश, लक्षण-निर्देश और परीक्षारूप )प्रवृत्ति-का कथन सबसे पहले वात्स्यायनके 'त्याय भाष्य' मे दिष्टगोचर होता है । प्रशस्तपादभाष्यकी टीका 'कन्दली' में श्रीधरने उस त्रिविध प्रवृत्तिमें उहें श ग्रीर लक्षणरूप दिविध प्रवित्तको माना है ग्रीर परीक्षाको ग्रनियत कहकर निकाल दिया है । इसका कारण यह है कि श्रीधरने जिस प्रशस्तपाद भाष्यपर अपनी कंदली टीका लिखी है वह भाष्य और उस भाष्यका ब्राघारभूत वैशेषिकर्शनसूत्र पदार्थों के उद्देश और लक्षणरूप हैं, उनमें परीक्षा नहीं है। पर वात्स्यायनने जिस न्यायसुत्रपर श्रपना न्यायभाष्य लिखा है उसके सभी सुत्र उद्देश, लक्षण और परीक्षात्मक है । इसलिये वात्स्या-

१ देखो, घवला १-१-१, पृ० ४१ ग्रीर ग्राप्तपरीका पृ० ३।

२ न्यायभाष्य ५० १७, न्यायदीपिका परिशिष्ट ५० २३१। 'पदा-र्थेव्युत्पादनप्रवृत्तस्य शास्त्रस्य उभयथा प्रवृत्ति:-उद्देशो सक्षणञ्च । परीक्षा-यास्तु न निवमः ।--कन्दली पृ० २६।

यनने निर्देश प्रवृत्ति और श्रीयर ने डिविय वज्रति को स्वान दिया है। ग्राहम-अवृत्तिक चीचे मेरलस्ते विभाग को भी माननेका एक पक्ष रहा है विसक्ता उल्लेख सर्वप्रयम उचोत्तर में भीर जयन्त्रमहने किया है भीर उसे उद्देशमें ही गामिल कर लेनेका विधान किया है। या अप्राचन्द्र और हेमचन्द्र भी यही कहते हैं। इस तन्द्र वाल्यामनके द्वारा प्रदक्ति निविध प्रवृत्ति का ही यक्ष स्थिर रहता है। ज्यायदीपिकामें प्रमाचन्द्र मीर हे हान प्रसुद्ध की निविध प्रवृत्तिका एक प्रपाया गया है।

#### 3. लक्षणका लक्षण---

वार्वानिक परम्मरामे सर्वश्रवम स्त्रप्ट तीरपर वास्त्र्यायनने लक्षणका तथाण निरिन्ट किया है भीर कहा है कि जो वस्तु का स्वरूप-व्यवस्थित स्वर्म है वह तथा है भी स्वर्म तिस्त्रक के प्रति उपोत्रक का भी यही सत है'। त्यायमंत्रिकार वयन्त्रभट्ट विर्फ 'व्यवस्था-है'। त्यायमंत्रिकार वयन्त्रभट्ट विर्फ 'व्यवस्था-है'। त्यायमंत्रिकार वयन्त्रभट्ट विर्फ 'व्यवस्था-

१ 'उद्दिण्डिभागस्य न प्रिविधाया शास्त्रप्रवृत्तावन्तर्भवतीति । तस्मादुर्विण्डिभागो पुलः, नः, उद्दिण्डिभागस्योहे सा एयानप्रभावत् । 'याप्रयापुलः २०, २८ । २ नत् च विभागनस्या वर्ष्यपि प्रवृत्तिरस्येवः'''
उद्देशस्यात्यात् उद्देश एव प्रकी । सामायस्यस्या कोर्तनसुद्देशं,
प्रकारभेरसस्या कोर्तन विभाग दित'—याप्रयां० पृ० १२ । ३ देखां,
प्रकारभेरसस्या कोर्तन विभाग दित'—याप्रयां०
पुलः वृत्त् २१ । ४ प्रमाणस्योः ९ २ १ । १ 'उद्दिल्या तस्यय्वच्यद्वेदितुल्यात् ।
स्वस्य सम्पानस्यानस्यातेनेयो व्ययस्थिति —याप्रयां०
पुलः २८, 'पर्यायस्याः क्ष्य समानस्यानस्यातेनेयो व्ययस्थिति स्वस्यायारप्रवादस्यस्याः क्ष्य समानस्यानस्यातेनेयो व्यवस्थिति स्वस्यायारप्रवादस्यस्याः क्ष्य स्वयायस्याः प्रवाद्यार्थेनेयाः स्वस्यायारप्रवादस्यस्याः पृलः १० १ (१ द्वारेतर्राविधेषक्रं सक्षणमुख्यते'—
स्वायस्याः पृलः १० ।

पक' शब्दको रखकर वात्स्यायनका ही अनुसरण करते हैं<sup>र</sup>। कन्दलीकार श्रीघर भी वात्स्यायनके 'तत्त्व' शब्दके स्थानमें 'स्वपरजातीय' ग्रीर 'व्य-वच्छेदक' की जगह 'ब्याबत्तंक' शब्दका प्रयोग करके करीव करीव उन्हींके लक्षणके लक्षणको मान्य रखते हैं<sup>2</sup>। तर्कदीपिकाकार उक्त कथनोंसे फलित हये ग्रसाधारण धर्मको लक्षणका लक्षण मानते हैं। ग्रकलकटेव स्व-तन्त्र ही लक्षणका लक्षण प्रणयन करते हैं और वे उसमें 'धर्म' या 'त्रसाधारण धर्म' शब्दका निवेश नहीं करते । पर व्यावृत्तिपरक लक्षण मानना उन्हें इष्ट हैं। इससे लक्षणके लक्षणकी मान्यतायें दो फलित होती हैं। एक तो लक्षणके लक्षणमें असाधारण धर्म का प्रवेश स्वीकार करनेवाली और दूसरी स्वीकार न करनेवाली । पहली मान्यता मुख्यतया न्याय वैशेषिकोंकी है और जिसे जैन-परम्परामें भी क्वचित स्वीकार किया गया है। दूसरी मान्यता श्रकलन्द्र-प्रतिष्ठित है और उसे झाचार्य विद्यानन्द तथा त्यायदीपिकाकार ब्रादिने अपनाई है। न्यायदीपिकाकारने तो सप्र-माण इसे ही पुष्ट किया है और पहली मान्यताकी झालोचना करके उसमें दूषण भी दिलाये हैं। ग्रन्थकारका कहना है कि यद्यपि किसी वस्तुका मसाधारण--विशेष धर्म उस वस्तुका इतर पदार्थींसे व्यावत्तंक होता है, परन्तु उसे लक्षमकोटिमें प्रविष्ट नहीं किया जा सकता; क्योंकि दण्डादि जो कि भ्रसाधारणधर्म नहीं हैं फिर भी पुरुष के व्यावत्तंक होते हैं भीर 'शावतेयत्व' ब्रादि गवादिकों के ब्रसाधारणधर्म तो हैं, पर व्यासंक नही

१ 'जिह्न्टस्य तत्त्रज्ञ्यस्यापको वर्मो सञ्चाम्'—म्यायसं० पृ० ११ २ 'उह्न्ट्टस्य स्वपत्वातीयस्थानतंको वर्मो सञ्चाम्'—म्यायसं० पृ० १६। ३ 'एतह्यूषणत्रयरिहतो वर्मो सञ्चाम्। स्वातायारप्यमं इर्जुच्यते'—तक्वीचिका पृ० १४। ४ 'परस्परस्थितिकरं सितं येनास्थ्यं स्वत्रवे तत्त्रस्यम्'—त्यायांबाण पृ० २६। १ देखो, परिशिष्ट पृ० २४०।

हैं। इसिनिए इतना माइड्रो लखण करना ठीक है कि जो स्थापतर्क है— मिली हुई बस्तुपोमें कि किती एकको जुदा कराता है वह लड़ाण है। वाई द वह साचारण धर्म हो या चाई स्थापारण धर्म हो या चर्म भी न हो। यदि वह लक्ष्यको तक्ष्यतरोत्ते स्थाप्नित कराता है तो लक्षण है और यदि नहीं कराता है तो वह लखण नहीं है इस तरह भक्कलकु-प्रतिधिद्धत लक्षण-के सक्षण को तो नायदिशिका में प्रताधित किया गया है।

#### प्रमाणका सामान्यलक्षण---

दार्शिनिक परम्परामें सर्वश्रयम कणादने प्रमाणका सामान्य लक्षण निर्दिष्ट किया है। उन्होंनि निर्दोध जानको विद्या—प्रमाण कहा है! न्याय-दर्शनके प्रवर्गक गोतमके न्यायनुक्तें तो प्रमाणसामान्यका प्रकाण उपलब्ध महीं होता। पर उनके टोकाकार वास्त्यायनने प्रवर्ध 'श्रमाण' छळ्ते फतिल होनेबाले उपलिख्यसायन (प्रमाकरण) को प्रमाणसामान्यका प्रकाण मूणित किया है'। उद्योतकर', जयन्तमहुँ धादि नैयायिकों ने वास्त्यायन के बारा पूलित किये इत उपलिख्यसावनस्य प्रमाकरणको हो प्रमाण का सामान्य सकण स्त्रीकृत किया है। यद्यि न्यायकृतुमान्वन्तिकां उदयनने यायार्शिमस्को प्रमाण कहा है त्यापि वह उन्हे प्रमाणस्कारहो इस्ट है। इतना कस्ट जान पहता है कि उनपर प्रमुन्नतिको प्रयाण मानने वाले प्रभाकर प्रोर उनके प्रनुयायी विद्वारोंका प्रमाव है। वसोंक उदयनके

१ ध्युट्ट विद्यां बंगोषिकसू० १-२-१२। २ 'उपस्थित्याधनानि प्रमाणाति समाध्यानिवंत्रनाराभ्यात् वोष्यस्य । प्रमीपतेज्ञेतित करणा-धीभागाते हि प्रमाणवन्तः ।' व्यापमा० पु० १८ । ३ 'उपलब्धितृतुः प्रमाण-ध्युद्धपत्रितित तरस्याण ।'— व्याप्याण- पु० १। ४ 'प्रमीपते येन तरस्याभामिति करणार्थीनियायिनः प्रमाणकान्त्रत् प्रमा-करण प्रमाणवन्त्रास्त्र व्याप्यस्क पु० २१ । ४ 'प्रमाणनिवृत्यने मान-मनवेतत्रत्यते ।'—चाष्यस्क ४-१ ।

पहले न्याय वैशेषिक परम्परामे प्रमाणसामान्यलक्षणमे 'धनुभव पदका प्रवेश प्रायः उपलब्ध नहीं होता । उनके बादमें तो प्रमेक नैयायिकोंने ' अनुभव ही प्रमाणसामान्यका लक्षण बतलाया है ।

मीमांसक परम्परामें मुख्यतया दो सम्प्रदाय पाये जाते है— १ माट्ट श्रीर २ प्रभाकर । कुमान्ति भट्टके श्रवुणामी भाट्ट श्रीर प्रभाकर सुरके मतका यनुसरण करनेवाले प्रामाकर कहे जाते हैं। कुमारिलने प्रमाणके समाग्यत्मकणमे पाँच विशेषण दिवे हैं। १ सपूर्वार्धनिषयस्य २ निश्चित्तत्व । तत्व ३ बायवर्जितत्व ४ श्रवुष्टकारणार्क्यत्व श्रीर ४ लोकसम्मतत्व । कुमारिल का वह लक्षण इत प्रकार है:—

तत्रापूर्वार्यविज्ञानं निदिचतं वाधवाजितम् । स्रवुध्दकारणारक्यं प्रमाणं लोकसम्मतम् ॥

पिछले सभी माहुमीमांसकोंने इसी कुमारिल कर्त्युंक लक्षणको माना है और उसका समर्वय किया है। दूसरे दार्खीनकोंकी मालोकपाका विषय भी यही लक्षण हुमा है। प्रभाकरने मृतुर्भूति, को प्रमाण सामान्यका लक्षण कहा है।

सांस्यदर्शनमें श्रोत्रादि-इन्द्रियोंकी वृत्ति (ब्यापार ) की प्रमाणका सामान्य लक्षण बतलाया गया है।

बौद्धदर्शनमें प्रजातायंके प्रकाशक ज्ञानको प्रमाणका सामान्य लक्षण वतलाया है। दिग्नागने विषयाकार प्रयंतिश्चय और स्वसंवित्तिको प्रमाण-

१ 'बुढिस्तु द्विविधा मता अनुभूतिः स्मृतिश्चि स्थादनुभूश्चतुर्विधा ।' —सिद्धान्तम् का० ५१ ।

<sup>&#</sup>x27;तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवोयथार्थः ।...सैवप्रमा ।' तर्कसं०पृ० ६=,६६ २ 'धनुभृतिश्च नः प्रमाणम् ।' बहुती १-१-५ ।

३ 'श्रज्ञातार्थं ज्ञापकं प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणम् ।

<sup>-</sup> प्रमाणसम् ० टी० पृ० ११

का फल कह कर उन्हें ही प्रमाण माना हैं। क्योंकि बौददर्शनंन प्रमाण यौर फल भी भिम्न नहीं है बोर जो ध्वातार्थकाश रूप ही है। यमेंजीतिनें प्रसदस्वादिं पद धौर तमाकर दिम्मान के ही लक्षण को प्रायः परिष्कत किया है। तत्त्वसम्हकार धान्तर्राक्तानें शारूप्य धौर योग्यताको प्रमाण वर्षमत किया हैं वो एक प्रकारते दिम्मान धौर धमेंकीतिक प्रमाणसामा-यमसामान ही पर्ववस्तितायें है। हस तहर वौद्धीके यहाँ स्वसंवेदी ध्वाना-राप्तांप्रमाण्य पितवसंतायें है। हस तहर वौद्धीके यहाँ स्वसंवेदी ध्वान-तार्थताण्य पितवसंतायें है। हस तहर वौद्धीके यहाँ स्वसंवेदी ध्वान-

र्जन परम्परामें वर्ष प्रयम स्वामी समन्तमा है और बा॰ ति बसेनने प्रमाणका सामान्यस्वकण निर्दिष्ट किया है सोर उसमें स्वपरावसासका जान तथा वाधिवर्शिकत वे तीन विश्वेषण दिये हैं। मारतीय वाधिवरिकसें समन्तमा प्रमाणके सामान्य-सक्षम स्वपरावसासक प्रमाणके सामान्य-सक्षममें स्वपरावसासक पेट रहता है प्रवाही बिकानवादी बौढोंने मी जान-को 'स्वप्रस्थ स्वयो गेटी.' कहरूर स्वसावेदी प्रकर किया है परन्तु जाकिक रूप देकर देकर विश्वेष है परन्तु जाकिक रूप देकर किया है परन्तु जाकिक स्वप्रेम राज्य है। क्योंक उनके पहले वैसा प्रमाणका रोक्षने में नहीं भाता । समन्तमान्य प्रमाणके सामान्य रोकाने ने स्वप्रेम सामान्य से सामान्य से तथा है। क्योंक उनके पहले वैसा प्रमाणकाल देकते-वे नहीं भाता । समन्तमान्य प्रमाणका लक्षण 'पुणपत्ववंश्वासि-तप्तामान्य भी किया है औ उपर्युक्त स्वरावणें ही पर्यवंशिकत है द्योगसालं-के स्वप्यपने पेटा सामृत्य होता है 'प्रमीणते वेत तरसमान्य' स्वाही क्यायपने हो या सामृत्य होता है 'प्रमीणते वेत तरसमान्य' स्वाही क्यायपने हो या सामृत्य होता है 'प्रमीणते वेत तरसमान्य' स्वाही निक्त हमान्य होता है 'प्रमीणते वेत तरसमान्य' स्वाही निक्त हमान्य होता हमान्य होता है 'प्रमीणते वेत तरसमान्य' स्वाही निक्त हमान्य होता हमान्य होता है 'प्रमीणते वेत तरसमान्य' स्वाही निक्त हमान्य होता हमान्य होता हमान्य होता है 'प्रमीणते वेत तरसमान्य' होता हमान्य होता होता हमान्य होता होता हमान्य होता हमान्य होता होता होता हमान्य होता हमान्य होता होता हमान्य हमा

१ "स्वसंवित्तः फल चात्र तहुणादर्वनित्त्वयः । विषयाकार एवास्य प्रमाण तेन भीवते ॥" म्याणस्वतृष्कृ १.१० । २ "प्रमाणम्यविद्यतीर्व आतम् "प्रमाणस्य १.२१ । ३ "विषयाचिषातित्वात्र प्रमाणस्य । स्ववित्ति प्रमाणं तु साक्य्यं वीग्यताचि वा ॥" नास्य के १३४४ । ४ "विषयास्य का १३४४ । ४ "विषयस्य का १३४४ । ४ "विषयस्य का १३ मार्च तु बुद्धिस्त्रस्य "-स्वयस्य का १६ ६ । १ प्रमाणं स्वयराम् का १

प्रायः सभी दर्शनकारोंने प्रमाणको स्वीकार किया है। परन्त वह प्रमिति किसके द्वारा होती है अर्थात प्रमितिका करण कौन है ? इसे सबने भ्रलग मलग बतलाया है । नैयायिक और वैशेषिकोंका कहना है कि अर्थक्रप्ति इन्द्रिय और अर्थके सन्निकर्षसे होती है इसलिए सन्निकर्ष प्रसितिका करण है। मीमांसक सामान्यतया इन्द्रियको,सांख्य इन्द्रियवृत्तिको और बौद्ध साख्य्य एवं योग्यताको प्रमितिकरण बतलाते हैं। समन्तभद्र ने 'स्वपरावभासक' ज्ञानको प्रमितिका धव्यवहितकरण प्रतिपादन किया है। समन्तभद्र के उत्तरवर्ती पुज्यपादने भी स्वपरावभासक ज्ञानको ही प्रमितिकरण (प्रमाण) होनेका समर्थन किया है और सन्निकर्ष, इन्द्रिय तथा मात्र ज्ञानको प्रसिति करण (प्रमाण) माननेमें दोषो द्वावन भी किया है । वास्तवमें प्रमिति---प्रमाणफल जब अज्ञाननिवृत्ति है तब उसका करण अज्ञानविरोधी स्व भौर परका भवभास करनेवाला ज्ञान ही होना चाहिए । समन्तभद्रके द्वारा प्रतिष्ठित इस प्रमाणलक्षण 'स्वपरावभासक' को बार्थिकरूपसे बपनाते हुए भी जाब्दिकरूपसे अकलकदेवने ग्रपना ग्रात्मार्थग्राहक व्यवसायात्मक ज्ञानको प्रमाणलक्षण निर्मित किया है?। तात्पर्य यह कि समन्तभद्र के 'स्व' पदकी जगह 'ग्रात्मा' और 'पर' पदके स्वान में 'ग्रर्थ' पद एवं 'मवभासक' पदकी जगह 'व्यवसायात्मक' पदको निविष्ट किया है। तथा 'अयं' के विशेषणरूपसे कहीं "अनिषिगत' कहीं अनिष्यित भीर कहीं 'भनिर्णीत' पदको दिया है। कहीं ज्ञान के विशेषणरूप से

१ देखो, सर्वार्थसि० १-१०।

२ "व्यवसायात्मकं ज्ञानमात्मार्वज्ञाहकं मतम्।" - संघीय० का० ६०

३ "प्रमाणमविसंवादि ज्ञान अनुधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात ।"

<sup>—</sup> बष्टश० का० ३६।

४ 'लिंगलिङ्गसम्बन्धज्ञानं प्रमाणं मनिश्चितनिश्चयात्।'**प्रस्टशः० १०१** ४ ''प्रकृतस्यापि न वैं प्रामाण्यं प्रतिवेध्यं —मनिर्णीतनिर्णायकत्वात्।"

**अध्यक्त** का० १०१।

'स्विस्तवाद' यदको मो रखा है। ये यद कुमारिल तथा समेकीर्त से साथे हुए मालूम होते हैं, क्योंकि उनके प्रमाणक्षवाणीये ने पहलेसे ही विश्वित हैं। सकल-दूरेवके उत्तरनर्ती माणिक्यनन्तिने सकत्तदूरेवके 'धन विश्वत' दरके स्वानंत कुमारिलोक्त 'धनुवार्य' और माला पदके स्थामी समन्तनश्रेष्ठ 'चर्च पदका नियेश करके 'व्यानुवार्य' और माला पदके स्थामी समन्तनश्रेष्ठ 'चर्च प्रवाना होते हो हो प्रकार क्यावरा है धीर 'ध्यवनायासक' पदको अयोका रामे प्रमाणक क्या हैं। विद्यान्तन्ते व्यावर्ष सक्ष्येय 'क्यायाला को प्रमाण कहा हैं धीर पीछ दर्ज विद्या हैं। विद्यान्त्रन्ते सहार्ष सक्ष्येय 'क्यायाला को प्रमाण कहा हैं धीर पीछ दर्ज विद्यान्त्रन्ते का स्थाप स्थापना को प्रमाण कहा हैं धीर पीछ दर्ज विद्यान्त्रन्ते का स्थापना को प्रमाण कहा हैं धीर पीछ दर्ज विद्यान्त्रन्ते का स्थापना का प्रमाणक्षित्रका मानना उन्हें प्रमाणक स्थापना विद्याने का प्रमुखीर्यक्ष सक्ष्य का मानना उन्हें प्रमिट नहीं है उन्होंने वो प्रमुखीर्यक सक्ष्य किया हैं। वह स्थापना विद्यान है। इच्छीपन प्रमुखीर्य क्षयान क्या है । इच्छीपन प्रमुखीर्य का स्थापना विद्यान प्रमुखीर्य का स्थापना विद्या स्थापना विद्यान क्या है। वह स्थापना विद्यान क्ष्यान क्या है। वह स्थापना विद्यान क्यान क्या क्षयान क्या है। वह स्थापना विद्यान क्ष्यान क्या क्या स्थापना क्यान क्षयान क्यान क्यान

१ "प्रमाणनिससारिकानम्" सण्यकः का० ३६ । २ "स्वापूर्वार्य-व्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम् ।"—वरीकाम् ० १-१ ! ३ "सन्ध-स्नान प्रमाणम्"—ज्ञानक्यरी० पृष्ट ४१ । ४ "कि पुन सन्ध-स्मान "प्रमाणिकार्यक्षास्त्रात्मक सम्बन्धान सम्बन्धानत्वार्" —प्रमाणप० १० १३ । ४ "तत्वार्यक्ष्यसायात्मक्कान मानिनियोव्या सक्षणेन गतार्थकार्यक्षमण्डम् ॥"—सम्बन्धकारि पृष्ठ १७४ ।

६ "सकनदेशकानव्याप्तमाध्यायपनसम्बद्धीहारोहलकायो हि तर्क प्रमाणयितव्य , तस्य कथान्त्रियुद्धार्थात्वात् । " "नवंत् युह्येत्वाहणादः प्रमाणयितव्य , तस्य कथान्त्रियुद्धार्थात्वात् । व हि तदियस्पृत्त-केक इव्य स्पृतिप्रत्यक्षशाह्य येन तक प्रवर्तमान प्रत्यक्षित्रात्व सुद्धीत्वाद्धार्थाः मन्येत तद्शृहीतातीतव्यंमानविवसंतादात्यातः इव्यस्य कथान्त्रवृद्धार्थे-

का उन्होंने स्पट्टाया समर्थन कियां है। सामान्यतया प्रमाणक्षण में प्रपूर्व पक्षको न रवनेका तात्त्यं वह है कि प्रत्यक्ष तो समुवाध्याह होता ही है बार कर्युमानारि प्रत्यक्ष से महृहीत यमांत्रीमें प्रवृत्त होतेसे प्रपूर्वाध्याव्यक्त होते प्रदेश होते प्रश्नाध्याव्यक्ष प्रपूर्वाध्याव्यक्ष प्रपूर्वाध्याव्यक्ष प्रपूर्वाध्याव्यक्ष प्रपूर्वाध्याव्यक्ष रूप न होते तो उनकी प्रमाणता में प्रत्येक्क प्रपूर्वाध्याक्ष में के क्वापि न वत्त्राते। इससे स्पष्ट हैं कि विवानन्य भी प्रमाणको प्रपूर्वाध्याही मानते हैं । इत तरह समलभ्रद्र भीर प्रकल्व हुदेव का प्रमाणकामान्यत्रकाण हो उत्तरक्ती जैन ताक्रिकोक लिए शाचार हुया है। हा। वर्षाप्रवृत्तक सामान्यत्रकालि विवानक हो प्रपत्या है और उन्ने प्रपत्नी प्रमाणक सामान्यत्रकालि कि प्रपत्या है और उन्ने प्रपत्नी है तथा वर्षकीत प्रमाणकर प्रहितिगाही एक वर्षक्षित प्रमाणकर, प्राप्ति हो प्रपत्या है और उन्ने प्रपत्नी है तथा वर्षकीत प्रमाणकर, प्राप्ति स्थानक के वार्याच्यक्ष साम्यक्षण की साम्यक्षण की श्री स्थानक की है।

### ४. वारावाहिक ज्ञान---

दार्घनिक धन्योमे बारावाहिक ज्ञानोक प्रामाण्य और अप्रमाध्यकी विस्तृत चर्चा गायो जाती है। न्याय-वेधिकिक और सीसासक उन्हें प्रमाण मानते है। पर उनकी प्रमाणताका समर्थन वे समय-सत्य उसां करते हैं। न्याय-वेधिकोकां कहना है कि उनसे परिष्कृति होती है और लोकमें वे प्रमाण भी माने जाते हैं। यत वे वृहीतबाही होने पर भी

लेउपि प्रत्यमिज्ञातस्य तद्विषयस्य नाप्रमाणस्य लेपिकादेरस्यप्रमाणस्य-प्रमगात् । तस्यापि सर्वयेवापुर्वार्थत्वासिद्धे ।"—प्रमाणयः १० ७० । "स्मृति प्रमाणान्तरमुका - नवासावप्रमाणमेव सवादकत्वात् कदिन्वद-पूर्वार्थवाहित्वात् ""—प्रमाणयः १० ६७ । "व्हितवहणात्तकोऽप्रमाण-मिति चेम वै । तस्यापुर्वार्थवेदित्वादुप्योगविषेषत् ॥"—तस्यार्थक्तोः ९० १९४ ।

१ "मनविगतार्थगन्तृत्व व वारावाहिकज्ञानावामधिगतगोचराणां

प्रमाण ही हैं। आर्ट्रोंका मत है कि उनमें सुक्य काल-भेद है। स्वतएव वे ब्रमियात सुक्य काल-भेदको ग्रहण करनेते प्रमाण है। प्रभाकर मत-वाते कहते हैं कि कालभेदका भान होना तो शक्य नहीं है क्योंकि वह प्रत्यन्त सूक्य है। परन्तु ही, पूर्वजान से उत्तरक्षानों में कुछ प्रतिकाश (वैधिन्ठप) देखनेमें नहीं प्राता। जिस प्रकार पहले जानका प्रमुश्य होता है वसी प्रकार उत्तर जानोंका भी प्रमुश्य होता है। दसलिए पारा-बाहिक कालों में प्रभा जाने तो उत्तरिकों घरेषात कोई विशेषता है धोरे न प्रतीतिकी घरेशांमें है। प्रतः वे भी प्रथम जानकी ही तरह प्रमाण हैं।

१ "धारावाहिककेव्यपुत्तरोत्तरेवां कालान्तरसम्बन्धस्याष्ट्रहोतस्य ग्रहणाद् युक्तं प्रमाण्यम् ।"कसावरित कालवेदस्य परामधं: । तदाधिस्वाच्य तिस्वपुतरेवा प्रामाण्यम् ।" सास्त्रबी० १० १२४-१२६ ।
१ "स्वनपि कालवेदोजितसुरस्याला परामुण्य इति वेदा; प्रहो सुस्यसर्वी देवानांत्रियः!"—(शास्त्रबी० १० १२४) धित्र पूर्वपर्वणालेक्यः।
"व्याप्तियमाणे हि पूर्वविज्ञानकारणकलापे उत्तरेवामप्युत्पत्तितिन प्रतीतित उत्पत्तितो वा धाराबाहिकविज्ञानानि गस्यस्याविद्यते इति युक्ताः
सर्वपामप् प्रमाणता ।"—क्रब्रक्यं० १० ४३ । ३ "यदैकसिमनेव
नीलादिवस्तुनि धाराबाहोनीदियज्ञानानुत्त्यक्षने तदा पूर्वपाधिनन्योगकीनस्वाद उत्तरेवामिन्दरक्षानानाव्यामाण्यसङ्गः । वृज्ञ वृज्ञपाधिनन्योगकीनस्वाद उत्तरेवामिन्दरक्षानानाव्यामाण्यसङ्गः । वृज्ञ वृज्ञपाधिनन्योग-

उनमें प्रामाण्य भौर भग्नामाण्य दोनों स्वीकार किया है। क्षणभेददृष्टा (योगीं) की भ्रपेक्षासे प्रमाणता भौर क्षणभेद भ्रदृष्टा व्यावहारिक पुरुषों की भ्रपेक्षासे भ्रमाणता वर्णित की है।

जैनपरस्पराके श्वेतास्वर ताकिकोने घारावाहिक जानोंको प्राय: प्रमाण ही साना है—उन्हें धप्रमाण नहीं कहा है। किन्तु घकतक प्राप्त उनके उत्तरवर्ती सभी दिगस्वर प्रावायोंने घप्रमाण बठलाया है। धौर इसीलिए प्रमाणके लक्षणमें धर्माध्यमय वा धपुर्वार्थ विवोवण दिवा है। विद्यानस्का कुछ भुकाब धवस्य उन्हें प्रमाण कहनेका प्रतीत होता है। परन्तु जब वे सर्वया धपुर्वार्थ-विकास कर तेते हैं तब यही मानूस होता है कि उन्हेंभी चारावाहिक ब्रानीमें धप्रमाण्य स्टर्ट है। दूसरे, उन्होंने परिच्छत्तिविवेषके धप्रावार्थ स्वार्थ र स्वार्थ स्थान प्रमाण-सम्बद्ध स्वीकार नहीं किया है' उत्तरी प्रकार प्रमितिविवेषके धप्रावार्थ धरावाहिक ब्रानोंके धप्रमाण माननेकामी उनका धर्मप्राय स्पर्ट साञ्चम धारावाहिक ब्रानोंके धप्रमाण माननेकामी उनका धर्मप्राय स्पर्ट साञ्चम धारावाहिक ब्रानोंकी धप्रमाण माननेकामी उनका धर्मप्राय स्पर्ट साञ्चम होना है। धतः धारावाहिक ब्रानोंकी स्वर्थ प्रमाणने

इति प्रभागसप्तवबादी दर्शयन्नाह पूर्वप्रत्यक्षेण इत्यादि । एतत् परिहर्रात

—तद् यदि प्रतिक्षणं क्षणविकेद्रशिनोऽधिकृत्योच्यते तदा भिन्नोपयोगितदा प्रवक् प्रामाण्यात् नानेकान्तः । स्यः सर्वपदायंग्येकत्वाध्यवसायिनः
साध्यवहारिकान् पुरुषानिभिन्नेयोच्यते तत्र सक्तमेष नीक्षनानानेकम्यस् सिच्यक्तं तत्ताच्यां वार्षकियायेकात्मिकामध्यवस्यन्तिति प्रामाण्यमणुत्तरयामनिष्टमेवेति कृतोऽनेकान्तः ?"—हेतुस्मृदी० लि० पृ० २६ B ।

१ "गृहीतमगृहीतं वा स्वार्थ बदि व्यवस्यति । तन्त लोके न शास्त्रेषु विज्ञहाति प्रमाणताम् ॥" —तस्त्राषेक्षेन पृ० १७४ । २ "वपयोत्तिको-वस्यामावे प्रमाणसम्भवस्यानमञ्जूरमानात् । सति हि प्रतिपत्तुरुपयोगत्तिकोये देशादिविद्योवसम्बनानातानामात्रतिचन्त्रमानि हिरम्बरेतसं स पुनस्तुमाना-स्प्रतिपित्तते ॥" — मुक्टक पृ० ४ । तो उन्हें प्रमाण (प्रमाण नहीं) कहना प्रयुक्त नहीं है। न्यायदीपिका-कारने भी प्रथम षटादिज्ञानके प्रमावा उत्तरवर्ती बबिषाट षटादिज्ञानो-को प्रजानिवृत्तिकथ प्रमितिको उत्तन्न न करनेके कारण ध्रमाण ही स्वय्दता प्रतिपादन किया है धीर इस तरह उन्होंने प्रकलकूमार्गका ही समर्थन किया है।

#### ६. प्रामाण्यविचार---

ऐसा कोईभी तक प्रत्य न होगा जिसमें प्रमाणके प्रामाण्याप्रामाण्य-का विचार प्रस्कृदित न हुया हो। ऐसा माजूल होता है कि प्रारमभे प्रमाण्यका विचार देशोंके प्रमाणता स्थापित करनेके लिए हुमा सां। । जब उतका तक्के केले प्रवेश प्रवेश हुमा तब प्रत्यकादि जानोकी प्रमाणता भ्रोर धप्रमाणताका विचार होने लगा। प्रत्येक दार्थीनकोको धपने तक प्रत्येप प्रमाण्य कीर धप्रमाण्य तथा उसके स्वतः भ्रोर परत होनेका कथन करना धनिवार्य सा हो नया। भ्रीर यही कारण है कि प्राय छोटेसे छोटे तर्कण्यम्थ भी वह चर्चा भ्राय देशने को मिनती है।

१ "प्रत्याक्षारिषु दृष्टार्षेषु प्रमाणेषु प्रामाण्यतिक्षयमन्तरेणैव व्यव-हारसिद्धेस्तर कि स्वत प्रमाण्यपुत परत इति विचारेण न न प्रयोजनम्, प्रतिणेष एव तत्र श्रेमान्, प्रदृष्टे तु विचये वैदिकेष्वणाणिव्यविण-वितरणादिकनेशसार्थेषु कर्ममु तद्यामाण्याक्यारणमन्तरेण प्रश्नावता प्रम-तंनमनुषिवामित तस्य प्रामाण्यानिकचोश्चयक्त्रम् तत्र परत एव वेरस्य प्रामाण्यानित व्यवाम ।"—ग्याम्यण पृ० १५४। २ "सर्व-विज्ञानविष्यमिद तावस्यतीयस्ताम् । प्रमाणस्वाप्रमाणस्व स्वत कि परतोज्यवा।"—मी० क्लो० चो० क्लो० २२। "प्रामाण्यमप्रमाणस्व ना सर्विव्यानगोवरम्। स्वतो वा परतो वेति प्रथम प्रविविच्यताम्।"— स्यायमं० १० १४६।

स्याय-वैशेषिक वोनोंको परतः, सांस्य वोनोंको स्ततः, गीमांसक प्राप्ताम्यको तो स्ततः और धप्रामाम्यको परतः तथा बीद वोनोंको हिकिषत् स्ततः धौर दोनोंको ही किन्ति परतः वीपत करते हैं। जैन-दर्शनमें प्रमास धौर धनम्यासस्थामें उत्तित तो दोनोंकी परतः भौर व्यत्ति तो दोनोंकी परतः भौर विश्व ममासस्थामें स्ततः तथा धनम्यासस्थामें परतः मानी गई है। धर्मभूषणने भी प्रमाणताको उत्तरित परते ही धौर निश्चय (अपित) प्रमासस्थामें स्ता एवं धर्मभूषणने भी प्रमाणताको उत्तरित वरते ही धौर निश्चय (अपित) सम्मस्तिविष्यमें स्ताः एवं धर्मभूषणने परतः नताना है।

### ७. प्रमाणके भेव---

दार्थनिकरूपसे प्रमाणके भेदोंको गिनानेवानी सबसे पुरानी परम्परा कौन है ? और किसकी है ? इसका स्पष्ट निर्देश तो उपलब्ध दार्थानिक साहित्यमें नहीं मिलता हैं ; किन्तु इतना उरूर कहा वा सकता है कि प्रमाण कियान्यत्या वार में ने मिनानेवाले क्यान्यक्रकार योजक्षे भी रहले प्रमाणके घनेक भेदोको मान्यता रही है; क्योंकि उन्होंने ऐतिष्ट, प्रधा-पत्ति, सम्भव और अमाद इन वारका स्पष्टत्या उन्होंक करके उनकी प्रतिरिक्त प्रमाणताका निरसन किया है तथा शब्दमें ऐतिष्ठाका ग्रीर

१ "हमिप परत इत्येष एव पक्षः श्रेयान्"—स्वायमं० 9० १६०। कन्दमी० 9० २२०। २ "श्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः सोक्याः समाध्रिताः।"—सर्वदर्म १०२०। ३ "स्वतः सवप्रमाणाना प्रमाण्यमिति गम्यताम्। निह स्वतं प्रतेष्ठ । स्वी० स्वतः १० १६ २६ त्रो० १० २६ स्वतः १४ । ४ "उभयमि एतत् किञ्चित् स्वतः किञ्चित् परतः इति ""—तस्वसं० पं० का० ३१२३। ४ 'तत्यामाण्य स्वतः परतस्व"—परी-काम्० १-१३। "भागाण्यं तु स्वतः चिद्वयन्याचात् परतोज्यया।।"— स्माण्यण १० ६३। ६ "अव्यात्मानोपमानशस्याः प्रमाणािन।"— स्वायम्॥ १८-३।

प्रनुपानमे शेष तीनका धन्तर्माव हो वानेका कथन किया हैं। प्रशस्त-पारते' भी धरने वैशेषकरकांनानुवार प्रत्यक्ष और समुमान हन दो ही प्रमाणोंका समर्थन करते हुए उन्लिखित प्रमाणोंका श्रन्तीमं मन्तर्माव प्रदर्शित किया है। प्रशिद्धिक धाधार पर हतना और कहा ला सकता है कि धाठ प्रमाणको मान्यतः सम्भवतः पौराणिकांकी है। कुछ भी हो, प्रमाणको धनेकमेरकण प्रारम्भवे ही माना जा रहा है और प्रशेक दर्शन-कारने कमसे कम प्रमाण मानर्गका स्थल किया है तथा बेर प्रमाणको उसी धपनी श्रीकृत प्रमाणसंक्यामे ही धन्तर्माव करनेका समर्थन किया है। यहा कारण है कि सात, छह, पांच, बार, तीन, दो और एक प्रमाण-वादी दार्थानिक बगताने साविन्तृ हुए हैं। एक ऐसामी मत रहा जो सात प्रमाण मानता था। छह प्रमाण मानर्गवाल वैशिनी ध्रयवा माहु, पांच प्रमाण मान्तेवाले प्राप्तकर, वार प्रमाण कहनेवाले नैयायिक, तीन प्रमाण मान्तेवाले प्राप्तकर, वार प्रमाण कहनेवाले नैयायिक, तीन प्रमाण मान्तेवाले प्राप्तकर, वार प्रमाण कहनेवाले नैयायिक, तीन प्रमाण मान्तेवाले प्रमाकर, वार प्रमाण कहनेवाले नैयायिक, तीन प्रमाण मान्तेवाले प्राप्तकर, वार प्रमाण कहनेवाले नैयायिक, तीन प्रमाण मान्तेवाले प्राप्तकर हो प्रमाण व्यक्ति विषय को हुए है।

र्जनदर्धनके सामने मी यह प्रस्त था कि वह कितने प्रमाण मानता है? यथिए मत्यादि पाँच जानोको सम्प्रकान या,प्रमाण माननको परंपरा पात नुपानीनकाल ही धागमोमें निबंद और जीविक रूपसे मुरसित बनी मा रही थी, पर केनेतरोके लिए वह धन्तीकिक जैसी प्रतीत होती थी — उसका दर्शनान्तरीय प्रमाणनिक्षण से मेल नहीं साता था। इस

१ "न चतुष्ट्वर्मतिह्यार्वातसम्भवागःवत्रामाच्यात् ।"—म्बाबन्तुः २-२-१ । "शब्दः ऐतिह्यात्वान्तरमावात्नृमाताःव्यतिसम्भवामावानवाः नत्रनावान्त्रपतिसम्भवामावानवाः नत्रनावान्त्रपतिसम्भवामावानवाः नत्रनावान्त्रपतिसम्भवामावानवाः ।"—म्बाबन्तुः २-२-२। २ देवो, प्रवस्तवादमाच्य १० १०६-१११ ।

प्रस्त का उत्तर सर्वप्रथम' दार्घनिकरूपसे सम्भवतः प्रथम शताब्यां हुए तत्वायं प्रकृषकार मार्ग उत्तास्वातिने दिया है। उन्होंने कहा कि सम्भ-स्थान प्रमाण है धौर वह मृतयें दो ही नेदरूप है:— १ प्रथस धौर २ परोक्षा । याग्य उत्तास्वातिका यह मीलिक प्रमाण्यव्यविभाग स्तना मुन्दिचारपूर्वक धौर कीचल्यपूर्ण हुमा है कि प्रमाणोंका मानन्य भी स्त्रीं दोमें समा जाता है। इनसे मितिरक्त पृषक् तृतीय प्रमाण माननेकी विल्कुल भावस्थकता नहीं रहती है। वक्षित केचिषक भीर बौद्धों-के प्रत्यक्ष तथा मृत्युमानक्ष्य दिविष प्रमाणविभागमें भनेक किटानाइयाँ मार्ती है। उन्होंने पित स्त्रीममं, मित, स्त्रृति, सम्रा (प्रत्यमिन्नान), विक्ता (तर्क) भीर मानिवस्त्रेयां (मृत्यान) इनको भी प्रमाणान्य होनेका सकेत करके स्त्रीर उन्हों मितिना कह कर भावे परीकर्ण यूनके बार परोक्षप्रमाण्यका विभाग करके उत्तरवर्ती जैतवाकिकोंके तिए प्रशस्त भीर

१ वधिप व्येताम्बरीय स्थानाङ्ग धीर भणवतीयं जी प्रत्यक्ष-गरोक्षक्य प्रमाणद्वका विभाग निर्मिष्ट- है, पर उन्ने खदेव पं॰ मुक्तालाजी निर्मृष्टिकः स्वारा प्रावति हैं, विनका समय विक्रमकी छठी यतास्त्रि है। देखो, प्रमाणक्षी० मा० दि० १० २०। धीर प्रदाहके सम्प्रके लिये देखो, व्यं० मुनि विद्वान् श्रीच्युरिवजयबीका 'श्रीमदवाहु' शीर्षंक लेख 'धनेकान्त' वर्ष १ कि० १२ तथा 'क्या निर्मृष्टिकार मदबाहु धीर स्वामी समत्यमद एक हैं?' शीर्षंक मेरा लेख, 'धनेकान्त' वर्ष ६ कि० १० तथा प्रत्या प्रत्यक्षमन्त्रय" — तस्वार्षंकु १ १०, ११, १२ । ३ 'मतिः स्पृतिः संज्ञाजिनतामिनिवीय इत्यापनित्रम्तु १ - १०, ११, १२ । ३ 'मतिः स्पृतिः संज्ञाजिनतामिनिवीय इत्यापनित्रम्तु १ - १०, ११, १२ । ३ 'मतिः स्पृतिः संज्ञाजिनतामिनिवीय इत्यापनित्रम्तु १ - १०, ११, १२ । ३ 'मतिः स्पृतिः संज्ञाजिनतामिनिवीय इत्यापनित्रम्तु १ - १०, ११, १२ । ३ 'मतिः स्पृतिः संज्ञाजिनतामिनिवीय इत्यापनित्रम्तु १ - १०, ११, १२ । ३ 'मतिः स्पृतिः संज्ञाजिनतामिनिवीय इत्यापनित्रम्तु १ - १० ११ स्वर्षाक्षक १ - १४ ।

सरल मार्ग बना दिया । दर्शनान्तरोमें प्रसिद्ध उपमानादिकको भी परोक्षमें ही धन्तर्भाव होनेका स्पष्ट निर्देश उनके बादमें होनेवाले पुज्यपादने कर दिया' । ग्रकलकदेवने उसी मार्गपर चलकर परोक्ष-प्रमाणके भेदोंकी स्पष्ट संख्या बतलाते हए उनकी सयक्तिक सिद्धिकी श्रीर प्रत्येकका लक्षण प्रणयन किया । प्रामे तो परोक्षप्रमाणोंके सम्बन्धमें उमास्वाति ग्रौर धकलकने जो दिला निर्धारित की उसीपर सब जैनतार्किक ग्रविरुद्ध-रूपसे चले है। प्रकलकुदेवके सामने भी एक प्रश्न उपस्थित हुआ। वह यह कि लोकमे तो इन्द्रियाश्रित ज्ञानको प्रत्यक्ष माना जाता है पर जैन-दर्शन उसे परोक्ष कहता है, यह लोकविरोध कैसा ? इसका समाधान उन्होने बड़े स्पष्ट भौर प्राञ्जल शब्दोंमे दिया है। वे कहते हैं ---प्रत्यक्ष दो प्रकारका है-१ साव्यवहारिक और २ मुख्य । लोकमे जिस इन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्षको प्रत्यक्ष कहा जाता है वह व्यवहारसे तथा देशत: वैशद्य होनेसे साव्यवहारिक प्रत्यक्षके रूपमे जैनोको इच्ट है। ग्रत: कोई लोक-विरोध नही है। अकल दुके इस बहुमुखी प्रतिभाके समाधानने सबको चिकत किया। फिर तो जैन तर्कप्रयकारोने इसे वडे आदरके साथ एक स्वरसे स्वीकार किया और अपने अपने ग्रन्थोंमे अपनाया । इस तरह सुत्र-कार उमास्वातिने जो प्रमाणके प्रत्यक्ष ग्रीर परोक्ष ये दो भेद निर्धारित किये थे उन्हे ही जैनतार्किकोने परिपुष्ट श्रीर समयित किया है ! यहाँ यह

१ "उमानार्थापस्यादीनामत्रैवान्तर्भावात् ।" "ब्रत उपमानागमा-दीनामत्रैवान्तर्भावः"—सवर्थिसिद्धि पु० ६४।

२ "ज्ञानमाद्य मितः सज्जा चिन्ता चामिनिबोधिकम् ।

प्राङ्नामयोजनात क्षेषं श्रुतं कच्दानुयोजनात् ॥"-लघीय०का०११। "परोक्षं शेषविज्ञान प्रमाणे इति संग्रहः"--लघीय० का० ३।

३ "प्रत्यक्ष विश्वदं ज्ञानं मुख्यसंव्यवहारतः"---- लघीय० का० ३।

भी कह देना धावस्यक है कि वयन्तमद्रस्वायीन', जो उमास्वातिक उत्तर-वर्ती धीर पूज्यपादके पूर्ववर्ती हैं, प्रमाणके धन्य प्रकारके भी दो मेर किये हैं— ? प्रक्रमाशिंव धीर ? क्रमाशिंव । केवलकाल धक्रमाशिंव हैं धीर शेष मत्यादि चार आन कममाशिं हैं। पर यह प्रमाणद्रयका विभाग उपयोगिक कमाक्रमकी धपेकाले हैं। समन्तमद्रके निये धार्यमीमोसीमें धार्त्त विवेचनीय विषय हैं। धतः धार्तके आनको उन्होंने षक्रमाशिंव धीर धार्त्त भिक्त धनार्त्त (छचस्य) जीवोंके प्रमाणकानको कममावि वत-लाया है इसलिये उपयोगपेद या ब्यक्तिभेदकी दृष्टिके किया गया यह प्रमाणद्रयका विभाग है। धा॰ धर्मपुष्पणं सुक्कार उदास्वाति निरिद्ध प्रसाम और परोक्षण हो प्रमाणके दो भेद प्रशिक्त किये हैं धीर उनके उत्तरभेदोंकी पूर्व परस्परानुवार परियणना की है। वीनदर्शनमें प्रमाणके जो भेद-भोद किये गये हैं वे इस प्रकार हैं:—

१ "तत्त्वज्ञान प्रमाणं ते युगपत् सर्वभासनम् । क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्वादनयसस्कृतम् ॥"

<sup>—</sup> आय्तमी० का० १०१।

२ "स्पर्धनादीन्त्रयनिमतस्य बहुबहुविषिक्षप्रानिस्तानुक्तध्रवेषु तदि-तरेखबँषु वर्तमानस्य प्रतीन्त्रयमप्टचल्वारिश्व्मेदस्य व्यञ्जनाबग्रहमेदैरस्टः चल्वारिशता सहितस्य सक्याण्टाशीत्पुत्तराहश्वती प्रतिपत्तव्या । तथा प्रति-न्त्रियप्रत्यक्ष बङ्खादिहादशप्रकारार्थविषयमबद्दशीदिविकल्पमप्टचल्वारिश-त्संच्यं प्रतिपत्तव्यम् ।"—प्रमाणप० पृ० ६५ ।

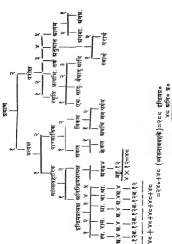

### प्रत्यक्ष का लक्षक—

दार्शनिक बगतमें प्रत्यक्षका लक्षण धनेक प्रकारका उपलब्ध होता है। नैपायिक धौर बेशिक्ष सामान्यतया इनिज्य धौर धार्षके सिनक्ष्रिको प्रत्यक्ष कहते हैं। सांस्य लोगादि इन्द्रियोको शुलिको और गीमावकें इन्द्रियोको झारायोके साथ सम्बन्ध होनेपर उत्पन्न होनेवाली बुद्धि (जान) को प्रत्यक्ष मानते हैं। बौद्धदर्शनमें तीन मान्यतायें हैं:—? बहुबन्धुकी, रिटमागाकी धौर ३ धर्मकीतिको। बहुबन्धुनें धर्मकन्य निर्विकल्पक वाषको, दिलागानें नामनात्याविकण करनाचे रहित निर्विकल्प मानको धौर प्रवंशीतिकों नीविकल्पकको धौर धर्मकीतिकों नीविकल्पकको सभी बौद्ध तार्किकोने प्रत्यक्ष स्थानर हिंगा है। सामान्यतया निवेकल्पकको सभी बौद्ध तार्किकोने प्रत्यक्ष स्थानर हिंग है। पर वे सब इस तक्षित्व स्थानपर प्रस्तुत नहीं किया करते हैं। पर वे सब इस तक्षित्व स्थानपर प्रस्तुत नहीं किया जा सकते हैं।

र्जनदर्शनमें सबसे पहले सिद्धसेन' (न्यायावतारकार) ने प्रत्यक्ष-का तलण किया है। उन्होंने धपरोक्षस्पन्ने धर्मको ग्रहण करनेवाले जानको प्रत्यक कहा है। इस लक्षणके धन्योग्यायन यानका दोष होता है। क्योंकि प्रत्यक का लक्षण परोक्षणदित है धौर परोक्षका लक्षण

१ "इन्ति यार्थसिककॉल्फ्रमञ्चरदेश्यमञ्चाविवारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्"—स्यायमुक्रक १-१-४ । २ "तत्तस्त्रयोगे पुरुवस्येन्द्रयाणां वृद्धिजन्म तत् प्रत्यक्षम्"—क्रीक्षिनिक "-१-४ । ३ "प्रयोदिकानं प्रत्यक्षम्"—प्रमाणसक् पृक २२ । ४ "प्रत्यक्षं करनापोढं नामजात्या- क्रायुत्तम् ।" प्रमाणसक् १-३ । ४ "क्रत्यकां प्रत्यक्षम्" —स्याविककुक पृक ११ ।

६ "अपरोक्षतयाऽर्थस्य ब्राहकं ज्ञाननीवृश्चम् । प्रत्यक्षमितरद् ज्ञेयं परोक्षं ब्रहमेक्षया।" न्यासाम० का० ४ ।

(प्रत्यक्षमिन्नत्व) प्रत्यक्षपटित है। धकलकुदेवने प्रत्यक्षक ऐसा लक्षण कनाया जिससे वह दोष नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जान विवाद है—स्यट है वह प्रत्यक्ष है। यह लक्षण पपने पापमें स्पष्ट तो है ही, सावमें बहुत ही सक्षिय और ध्रम्यात, प्रतिन्याति धादि दोषों पू पुणंतः रहित भी है। सुरुमप्रत्र धकलकुका यह भक्तकु लक्षण जैनपरम्परामें इतना प्रतिचित्त और व्यापक हुधा कि दोनों ही सम्प्रदायोंके क्षतास्त्र और हिमम्बर (बदानोने वह धादरामांको धपनाया है। जहाँ तक मालूम है किर दूसरे किसी जैनसाक्तिक अरावका प्रत्य लक्षण बनाना धादरक नहीं हुधा और यहि किसीन वनाया भी हो तो उसकी उतनी न तो प्रतिच्छा हुई है और न उसे उतना प्रपनाय ही गया है। घकलकुदेवने धपने प्रत्यक नव्यक्षये उपान वैद्यावका भी खुलाता कर दिया है। उन्होंने प्रनुमादिककी प्रपंता विवेद प्रतिभास होनेको वैद्या कहा है। प्राप्त क्षणेत्र अर्थन अर्थन भी प्रकलकुद्वनिच्छा हम प्रतिभास होनेको वैद्या कहा है। प्राप्त विवाद कहा है।

### मर्थ भ्रौर मालोकको कारणता—

बीद जानके प्रति धर्य भीर धालोकको कारण मानते है। उन्होंने बार प्रत्यमों (कारणों) से सम्पूर्ण जागें स्वस्वदेनानिंद्र) की उत्पत्ति सणित को है। वे प्रत्याय वे है——? समननारप्रत्यम, २ धाणिरत्यप्रत्यम, ३ भानम्बनप्रत्यय थे शे. ४ सहकारिप्रत्यय । पूर्वजान उत्तरज्ञानकी

१ "प्रत्यक्ष विशवं ज्ञानम्" — सघीय० का० ३। प्रत्यलक्षलक्षण प्राहु. स्पष्ट साकारमञ्जसा।" — स्यायवि० का० ३।

२ "भ्रनुमानाद्यतिरेकेण विशेषप्रतिमासनम् । तद्वैशद्य मतं बुद्वेरवैशद्य मतः परम् ॥"—स्वधीय० का० ४ ।

उत्पत्तिमे कारण होता है इसलिए वह समनन्तर प्रत्यय कहलाता है। चक्ष्रादिक इन्द्रियां ग्राधिपत्य प्रत्यय कही जाती है। ग्रर्थ (विषय) ग्रालम्बन प्रत्यय कहा जाता है और ग्रालोक ग्रादि सहकारि प्रत्यय है। इस तरह बौद्धोने इन्द्रियोके शलावा धर्य और भालोकको भी कारण स्वीकार किया है। अर्थकी कारणता पर तो यहाँ तक जोर दिया है कि ज्ञान यदि अर्थसे उत्पन्न न हो तो वह अर्थको विषयभी नहीं कर सकता है'। यद्यपि नैयायिक ब्रादिने भी अर्थको ज्ञानका कारण माना है पर उन्होंने उतना जोर नहीं दिया। इसका कारण यह है कि नैयायिक ग्रादि ज्ञानके प्रति सीघा कारण सन्निकर्षको मानते हैं । अर्थ तो सन्नि-कर्षद्वारा कारण होता है। अतएव जैन तार्किकोने नैयायिक आदि-के प्रयंकारणताबाद पर उतना विचार नही किया जितना कि बौढ़ोके ग्रयालोककारणताबाद पर किया है। एक बात ग्रीर है, बौद्धोने प्रर्थ-जन्यत्व, ग्रंथांकारता और ग्रंथांध्यवसाय इन तीनको जानप्रामाण्यके प्रति प्रयोजक बतलाया है भौर प्रतिकर्मव्यवस्था भी ज्ञानके भ्रमंजन्य होनेमे ही की है। अत आवरणक्षयोपशमको ही प्रत्येक ज्ञानके प्रति कारण मानने वाले जैनोके लिए यह उचित और आवश्यक था कि वे बौद्धोंके इस मन्तव्य पर पूर्ण विचार करे और उनके भ्रथीलोककारणत्वपर सबलताके साथ चर्चा चलाए तथा जैनद्दिस विषय-विषयीके प्रतिनिय-मनकी व्यवस्थाका प्रयोजक कारण स्थिर करे। कहा जा सकता है कि इस सम्बन्धमे सर्वप्रथम सक्ष्म दरिट अकल कदेवने अपनी सफल लेखनी चलाई है और अर्थालोककारणताका सवक्तिक निरसन किया है। तथा स्वावरणक्षयोपशमको विषय-विषयीका प्रतिनियासक बता कर ज्ञान-प्रामाण्यका प्रयोजक सवाद (प्रयांव्यभिचार) को बताया है। उन्होने

१ "नाकरण विषय " इति वचनात् ।

सक्षेपमें कह दिया" कि "जान घर्षके उत्सन्त नहीं होता, स्पोक्ति जान तो "यह वर्ष है" यहाँ जानता है "घर्षके मैं उत्तरन्त हुमा" इस बातको वह नहीं जानता । यदि जानता हैता तो निक्षिणे निवाद नहीं होना चाहिए या। वेते घट और कुम्हारको कांधकरणभावये किसीको विषय तहीं है। हुसरी बात यह है कि घर्ष तो विषय (बेय) है वह कारण कैसे हो सकता है? कारण तो इत्त्रिय घरी र मह है। तीवरी, ध्यंके रहने पर भी विषयित जान देवा जाता है धीर धर्मामक्ये मी केशोध्युकादि जान हो जाता है। इसी प्रकार धालोकभी जानके प्रति कारण नहीं है, क्योंकि धालोकभावये उल्लू धारिको जान होता है और धालोकस्त्रश्रवसे सम्प्रधारित जान देव जाते है। धत ध्यंदिक जानके कारण नहीं है। किनु आवस्त्रविपक्षये प्रधारीय घरीय स्वार्यके सामक हो जानके कारण है। किनु आवस्त्रविपक्षये प्रधारीय घरीय घरीर मन हो जानके कारण है। 'इसके साम हो उन्होंने प्रधंवण्यत्य धारिको जानकी प्रमाण्यतामें घरमोजक बतनतो हुए कहा है' कि 'तबुत्पत्ति, ताहृष्य धीर

१ "ग्रयमर्थ इति ज्ञान विद्यात्रोत्पत्तिमर्थत । ग्रयमा न विवाद स्यात् कृलालादिषटादिवत् ॥ -लघी० ५३ ।

<sup>&#</sup>x27; मर्थस्य तदकारणत्वात् । तस्य इन्द्रियानिन्द्रियनिभिक्तत्वात् ग्रर्थस्य विषयन्वात् । '---नची० स्वो० का० ४२ ।

<sup>&</sup>quot;ययास्य कर्मस्योपद्मापिक्षणो करणमनसी निमित्त विद्यानस्य न बहिरपरिय । नाननुकृतान्यय्यानिरोक कारण नाकारण विषय इति वासियानीतम् नामसस्यकुनाना नामसि सति रूपदर्गनपावरणविच्छरात्, नादिवच्छेतात् प्रालोके सन्यपि सहयादिज्ञानसम्भवान् । कावाच्यहतेदि-याणा ससादी पीताखाकारज्ञानोत्तरे पुष्पर्याणा ययासम्भवसम् सर्याप् विपतिवापितस्य द्वारा नामान्य कारण ज्ञानस्येति ।"-स्वर्षा० ५७।

१ "न तज्जन्म न ताद्रप्य न तद्वयवसिति सह ।

प्रत्येक वा भजन्तीह प्रामाष्य प्रति हेतुनाम् ॥ नार्यं कारण विभानस्य कार्यकालमन्नात्य निवृत्ते स्रतीततमवत् न ज्ञान

तदध्यवसाय ये तीनों मिलकर अथवा प्रत्येक भी प्रमाणतामें कारण नहीं हैं। क्योंकि अर्थ ज्ञानक्षणको प्राप्त न होकर पहले ही नष्ट हो जाता है भौर ज्ञान अर्थके अभावमें ही होता है, उसके रहते हुए नहीं होता, इसलिए तद्दर्यात्त ज्ञान-प्रामाण्यमें प्रयोजक नही है। ज्ञान ध्रमुत्तं है, इसलिए उसमें भाकार सम्भव नहीं है। मूर्तिक दर्पणादिमें ही धाकार देखा जाता है। ग्रत: सदाकारता भी नहीं बनती है। ज्ञानमें ग्रर्थ नहीं ग्रौर न ययं ज्ञानात्मक है जिससे ज्ञानके प्रतिभासमाम होने पर ग्रथंका भी प्रतिभास हो जाय । ग्रतः तदध्यवसायभी उत्पन्न नही होता । जब ये तीनों बनते ही नहीं तब वे प्रामाण्यके प्रति कारण कैसे हो सकते है ? ग्रर्थात नहीं हो सकते हैं। ग्रतएव जिस प्रकार ग्रर्थ ग्रपने कारणोंसे होता है उसी प्रकार ज्ञान भी अपने (इन्द्रिय-क्षयोपशमादि) कारणो से होता है' । इसलिए सवाद (मर्थव्यभिचार)को ही ज्ञानप्रामाण्यका कारण मानना सञ्जत और उचित है। ' बकलक्टदेवका यह संयुक्तिक निरूपण ही उत्तरवर्ती माणिक्यनन्दि, विद्यानन्द, प्रभाचन्द ग्रादि सभी जैन नैयायिको-के लिए ग्राधार हग्रा है। धर्मभूषणने भी इसी पूर्वपरम्पराका श्रनुसरण करके बौद्धोके श्रयांलोककारणवादकी मृन्दर समालोचना की है।

तत्कार्यं तदभाव एव मावात्, तद्भावं चाऽभावात् प्रविष्यं नार्धसाकय-मृद्धिमानम्, अमूर्तव्यात् । मूर्ता एव हि दर्यनायः, मूर्तमुखादिशतिव-म्बचारिणो इत्याः, नामूर्ल मूर्तमितिवन्त्रम्, स्मूर्ण व मानस्, मूर्तिस्याः भावात् । न हि मानेप्योऽस्ति तदात्मको वा येन तरिस्मन् प्रतिभासमाने प्रतिज्ञासीत शब्दवत् । ततः तदम्बस्यायो न स्यात् । क्यमेतदविद्यमानं वितयं मानप्रमाण्यं प्रत्युपकारकं स्यात् धनक्षणत्वनः ?" लच्चीयः त्वो० का० ४ = ।

तया ज्ञानं स्वहेतूत्वं परिच्छेदात्मकं स्वतः ॥-ल**र्घीय**०का० ५६।

१ "स्वहेतुजनितोऽप्यर्थः परिच्छेकः स्वतो यया ।

## १०. सन्निकर्व-

वैसा कि यहले कहा वा चुका है कि नैयायिक धौर वैशेषिक धौरन-कर्षको प्रत्यक्षका स्वरूप मानते हैं। पर वह निर्दोष नहीं हैं। प्रयस तो, वह प्रश्नान हर है और इसिल्ए वह सजानिवृत्तिक्य प्रमिति के प्रति करण-प्रयाण ही नहीं वन सकता है तब वह प्रत्यक्षका स्वरूप करें हो सकता है? दूसरे, सांनक्षको प्रत्यक्षका तक्षण मानतेने प्रध्यापित नामका दीय धाता है, क्योंकि च्लूरिटिय थिना सन्तक्षके ही रूपादिका ज्ञान कराती है। वहा यह कहना भी ठीक नहीं है कि चुलिटिय प्रवस्ति पारत्यक स्वरूपात कराती है। कारण, ज्युलिटिय वूर स्थित होकर ही ग्वायंक्तान कराती हुई प्रत्यक्षादि प्रमाणोश प्रतीत होती है। तीसरे धान्तके प्रत्यक्ष मानके प्रभावका प्रसङ्घ धाता है, क्योंकि धान्तके इन्द्रिय या इन्द्रियार्थ-सांनकके प्रभावना नहीं होता। धन्यपा संक्षता नहीं वन सकती है। सांनकके प्रभावना होने तथा प्रज्ञानात्मक होनेसे प्रत्यक्षका लक्षण नहीं हो सकता है।

# ११. सांब्यवहारिक प्रत्यक्ष—

इन्द्रिय श्रीर श्रीनिन्द्रिय जन्य ज्ञानको साव्यवहारिक प्रत्यक्षमाना गया है। साव्यवहारिक उसे इसिन कहते हैं कि लोकके दूसरे दर्शनकार इन्द्रिय श्रीर मन सापेक ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। बारतवर्ष तो गो ज्ञान परिनरपेक एक श्राप्तमान सापेक तथा पूर्ण निर्मल है वही ज्ञान प्रत्यक्ष है। श्रत लोकव्यवहारको समन्य करतेकी इन्टिस श्रमञ्जय ज्ञानको भी प्रत्यक्ष कहतेमें कोई धनीचित्य नहीं है। सिद्धान्तकी भाषामे तो उसे

१ सर्वार्थसि०१-२। तथा न्यायविनश्चय का०१६७।

२ "साव्यवहारिक इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्य**क्षम्—लघो०** स्वो०का० ४।

परोक्ष ही कहा गया है। जैनदर्शनमें संस्थाहारिक प्रत्यक्षके वो मतिज्ञान-रूप है, गेद प्रीर प्रमेद सब भिलकर ३३६ बताये गए हैं। जिन्हें एक नवसेके द्वारा पहले बता दिया गया है।

## १२. मुख्य प्रत्यका---

दार्शनिक जगतमें प्रायः सभीने एक ऐसे प्रत्यक्षको स्वीकार किया है, जो लौकिक प्रत्यक्षसे भिन्न है और जिसे बलौकिक प्रत्यक्ष', योगि-प्रत्यक्ष या योगिज्ञानके नामसे कहा गया है। यद्यपि किसी किसीने इस प्रत्यक्षमें मनकी अपेक्षा भी वर्णित की है तथापि योगजवर्मका प्रामुख्य होनेके कारण उसे धलौकिक ही कहा गया है। कुछ ही हो, यह बवश्य है कि बात्मामें एक ब्रतीन्द्रिय ज्ञान भी सम्भव है। जैनदर्शनमें ऐसे ही बारममात्र सापेक्ष साक्षात्मक ब्रतीन्द्रिय ज्ञानको मुख्य प्रस्थक्ष या पारमार्थिक प्रत्यक्ष माना गया है और जिस प्रकार इसरे दर्शनोंमें ग्रलीकिक प्रत्यक्षके भी परिचित्तज्ञान, तारक, कैवल्य या युक्त, युञ्जान ब्रादिरूपसे भेद पाये जाते हैं उसी प्रकार जैनदर्शनमें भी विकल, सकल भ्रथवा भवधि, मनःपर्वय भौर केवलज्ञान रूपसे मुख्यप्रत्यक्षके भी भेद वर्णित किये गये है। विशेष यह कि नैयायिक भीर वैशेषिक प्रत्यक्षज्ञानको प्रतीन्द्रिय मानकर भी उसका प्रस्तित्व केवल नित्य-ज्ञानाधिकरण ईश्वरमें ही बतलाते हैं। पर जैनदर्शन प्रत्येक घात्मामें उसका सम्भव प्रतिपादन करता है भौर उसे विशिष्ट भात्मशुद्धिसे पैदा होनेवाला बतलाता है। आ० धर्मभूषणने भी अनेक युक्तियोंके साथ ऐसे ज्ञानका उपपादन एवं समर्थन किया है।

### १२. सर्वज्ञता---

भारतीय दर्शनशास्त्रोमें सर्वज्ञतापर बहुत ही व्यापक भौर विस्तृत

१ "एवं प्रत्यक्षं तौकिकालौकिकमेदेन द्विविषम् ।"-सिद्धान्तम् ०१० ४७ । २ "मतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तवं योगिप्रत्यक्षम् ।"-न्यायविन्तः ५० २० ।

विचार किया गया है। चार्वाक और मीमांसक ये दो ही दर्शन ऐसे है जो सर्वज्ञता का निषेध करते हैं। शेष सभी न्याय-वैशेषिक, योग-सांस्य, वेदान्त, बौद्ध ग्रौर जैन दर्शन सर्वज्ञताका स्पष्ट विधान करते है । चार्वीक इन्द्रियगोचर, भौतिक पदार्थोका ही अस्तित्व स्वीकार करते है, उनके मतमें परलोक, पण्यपाप बादि ब्रतीन्डिय पदार्थ नही है। भृतचैतन्यके अलावा कोई नित्य अतीन्द्रिय आत्मा भी नहीं है। अत: चार्वाक दर्शन-में मतीन्त्यावंदर्शी सर्वज्ञ मात्माका सम्भव नहीं है । मीमांसक परलोक. पुण्य-पाप, नित्य बात्मा बादि बतीन्द्रिय पदार्थोंको मानते ब्रवस्य है पर उनका कहना है कि धर्माधर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान वेदके द्वारा ही हो सकता है'। पुरुष तो रागादिदोषोंसे युक्त है। चूँ कि रागादि-दोष स्वाभाविक है और इसलिए वे बात्मा से कभी नहीं छूट सकते है। ग्रतएव रागादि दोषोके सर्वदा बने रहनेके कारण प्रत्यक्षसे धर्माधर्मादि श्रतीन्द्रिय पदार्थोंका यवार्थ ज्ञान होना सर्वथा श्रसम्भव है। न्याय-वैशेषिक ईश्वरमें सर्वज्ञत्व माननेके अतिरिक्त दूसरे योगी आत्माओं में भी स्वीकार करते हैं । परन्तु उनका वह सर्वज्ञत्व मोक्ष-प्राप्तिके बाद नष्ट हो जाता है। क्योंकि वह योगजन्य होनेसे श्रनित्य है। हाँ, ईश्वरका सर्वज्ञत्व नित्य एव शास्वत है। प्रायः यही मान्यता सांख्य, योग और वेदान्तकी है। इतनी विशेषता है कि वे ब्रात्मामे सर्वज्ञत्व न मानकर बद्धितत्त्वमे ही सर्वज्ञत्व मानते है जो मुक्त अवस्था मे छट जाता है।

१ "वोदना हि मृत भवन्त मविष्यन्तं सुक्षं व्यवहितं विश्वकृष्टमित्येव वातीयकमर्थमवनमयितुमलम्, नाम्यत् किञ्चनेनियम्।"—काबरभाव १-१-२। २ "प्रसमिद्विमायानां त्रु योगिनां युक्तानां योगवन्यमर्गुनुगृहीतेन मनता स्वात्मान्तराकायिककालपरमायुवायुक्तस्त तत्तस्रवेतनुणकर्मसामाय्यविवेषेषु सम्वाये चावितयं स्वरूपदर्गनमुत्यवते । वियुक्तानां पुनः।"—अस्वस्तवा चाव कृत १८०।

सीमासक दर्धन' वहाँ केवल घर्मज्ञताका निषेष करता है धीर सर्वज्ञताके मानमे स्ट्यापित प्रकट करता है वहाँ बौद्धदर्धनमें सर्वज्ञताको प्रमुपयोगी बताकर घर्मज्ञता के प्रमुप्त दिया गया है। यधिष शान्त-रिक्ति प्रमुप्त बौद्ध ताकिको ने सर्वज्ञताका भी सामन क्लिया है। पर वह गोण हैं। मुख्यतया बौद्धदर्शन घर्मज्ञवादी ही प्रतीत होता है।

जैनदर्शनमे मानममन्त्री घौर तर्कथन्त्रोमे सर्वत्र वर्भन घौर सर्वत्र दोनोका ही आरम्भते प्रतिनादन एव प्रवत्त समर्थन किया यथा है। वर्-लण्डानमदृशोने सर्वत्रत्व और वर्भन्तत्रका रूपण्ड सर्वप्त मिलता है। ग्रा॰ कुन्दुकृत्ये प्रवचनतार विस्तृतरूपसे सर्वज्ञताकी सिद्धि की है। उत्तर्वतीं समन्त्रम्द्र, सिद्धनेन, धकलक्ष्र, हरिश्वर, विद्यानन प्रभृति वैन तार्किकोने पर्यम्बत्यको सर्वज्ञतक भीतरही गर्मिक तर्कष्ट सर्वत्रत्व पर महत्यपूर्ण प्रकरण निक्के हैं। समन्त्रमञ्जी धान्यमीमासाको तो मक-नक्षुदेवने "सर्वज्ञविवेषपरीका" कहा है। कुछ भी हो, सर्वज्ञताक

१ "धर्मज्ञरविनवेषस्तु केवनोऽत्रायगुञ्यते सर्वसम्यदिजानस्तु पुरुष केन वार्यते ॥' — तस्त्रवार का० ३१२६ । तस्त्रवार्य्य यह सम्रोक कुमारिकने नामसे उद्भव हुमा है। २ "तस्मावनुष्ठानगत जानमस्य विचार्यताम्। बीटसस्यायरिकाने तस्य न स्वोरपुच्यते ॥ हुयोपायंत्रतस्वय साम्युपायस्य वेदक । य प्रमाणमसाविष्ठो न तु सर्वस्य वेदक ॥"— प्रमाणवा० २-३१, ३२ । ३ "स्वर्गायवर्षमप्रातिहुत्त्रोक्षर्यति त्यस्यते । साक्षाप्त केवल किन्तु वर्वजोऽपि प्रतीवर्व ।"—तस्त्रवक का ३३०६ ॥ ४ "मुख्य हि तावत् स्वर्गमीस्तरम्यापकहेतुस्त्रवसायन प्रगवतीऽस्माप्ति क्रियते । प्रसुत ध्रवेषायंपरिकातुस्त्रवाम्त्रवस्य तत् प्रसिद्धिकम् ।"— तस्त्रवस्य प० पृत्र ६३ ॥ "सब्बलोए सज्ववीव सब्यमार्थ सम्य वाणदि एस्तरि ", "सहस्य एपदिष्युक मृत्य ५० । ६ देसो प्रवचन-सार, जाननीमीमस्या । ७ देसो, धप्टणक का० ११४ ।

सम्बन्धमें जितना धिषक चिन्तन जैनदर्शनने किया है और भारतीयदर्शन-शास्त्रको तत्सम्बन्धी विपुल साहित्यसे समृद बनाया है उतना ध्रम्य दूसरे दर्शनने शायद ही किया हो।

सकतबुदेवने' वर्वजलके सामनमें सनेक गुक्तियोंके साथ एक गुक्ति बड़े मारको कही है वह यह कि सर्वजके सद्भावमें कोई बामक प्रमाण नहीं है इस्तिमए उसका धरिततब होना ही चाहिए। उन्होंने वो भी बामक हो सकते हैं उत सबका गुस्तर ब्रम्ती निरामकरण भी किया है। एक ब्रस्ति महत्त्वपूर्ण गुक्ति उन्होंने यह दी हैं कि 'मात्मा 'ब'—बाता है धीर उसके जातवसायको डकनेवाले सायरण दूर होते है। मत्र पायरणीके विक्विम हो नोन्दर जहभाव सामाणे तिए किर बेच —नानने सोम क्या एव जाता है? सर्पात् कुछनो नहीं। सप्राप्यकारी जानसे सामक सामक होना ध्वस्यमायी है? होन्दर्या धीर मन सकत्यावेपरिक्रानने सामक स होना ध्वस्यमायी है? होन्दर्या धीर मन सकत्यावेपरिक्रानने सामक म होना ध्वस्यमायी है? होन्दर्या धीर मन सकत्यावेपरिक्रानने सामक म होना ध्वस्यमायी है? होन्दर्या धीर मन सकत्यावेपरिक्रानने सामक म होना ध्वस्यमायी है? होन्दर्या धीर मा स्वरुपांच प्रमुख्त समाब होनों के कोई बामा नहीं है। बीरसेनस्वामी' धीर साम्बार्य विद्यानन्दर्यों में हसी साम्यक्तिए एक महत्वपूर्ण स्तोककी यादन सक्ते ज्ञस्वमान सामामें स्वर्वजाका उपपात्त निवा है जो बहुतः सकेता ही स्वर्वजाको स्वरूपांच करनेमें सममं एवं पर्याप्त है। इस तरहः स्वरुप्त वेदने हिंक वैनयरम्परामें

१ वेस्रो, श्रष्टश० का० ३।

२ "ज्ञस्यावरणविच्छेदे श्रेयं किमवशिष्यते ।

भप्राप्यकारिणस्तस्मात् सर्वार्यावलोकनम् ॥"—न्यायिषः का० ४६५ । तया देखो, का० ३६१, ३६२ । ३ देखो, अयध्यसा प्र० भा० पृ० ६६ । ४ देखो, अष्टस० पृ० ५० ।

४ 'जो जेये कथमजः स्यादसति प्रतिबन्धने । दाह्ये अन्तर्वाहको न स्यादसति प्रतिबन्धने ॥"

मुक्य भीर निक्शाधिक एवं निरविध सर्वज्ञता यानी गई है। वह सांस्थ-योगास्त्रिकी तरह श्रीवन्मुक भवस्या तक ही सीमिय नहीं रहती, मुक्त भव-स्थामें भी भनतक्षात तक बनी रहती हैं। स्विधिक वात भारतका मुनवृत्त तिली स्त्रमाव है भीर सर्वज्ञता भावरणामावमें उद्योक्त। विकरित पूर्णक्य है। इतरहर्शनोंकी तरह वह न तो नात्र भारत्मनः स्रयोगादि जन्य है भीर न योगजविद्यूति ही है। भा व्ययंभूषणने स्थानी समन्तमहकी सर्पणित सर्व-ज्ञताका सायन किया है भीर उन्होंकी सर्वज्ञत्वसाधिका कारिकाभोंका स्पुट विदरण किया है। प्रथम तो सामान्य सर्वज्ञका स्वयंत्र किया है। पीछे नित्रीवर्ष हेतुके हारा भारत्न जिनको ही सर्वज्ञ स्वयंत्र किया है।

### १४. परोका---

जैनदर्शनमें प्रमाणका हूसरा भेद परोज है। यद्यपि बौहोंने परोक्ष ग्राव्यका प्रयोग प्रमुमानके विषयमून प्रांत्री किया है। क्योंकि उन्होंने दो प्रकारका प्रयोग स्माना है—१ शरवक धीर परोज । प्रत्यक तो साक्षा-विक्रमाण है धीर परोज उस्ते भिन्न है ठवापि जैन परम्पामें 'परोज' ग्राव्यका प्रयोग प्राचीन समयसे परोज आनमें ही होता बना घा रहा है। दूसरे प्रत्यक्षता धीर परोक्षता बस्तुतः आनिम्छ क्ये हैं। आनको प्रत्यक्ष एवं परोज होने से सर्वमी उपवारक प्रत्यक धीर परोज कहा जाता है। यह प्रवश्य है कि जैन दर्शनके दक्ष 'परोज' बन्द का व्यवहार श्रीर उसकी परिभाषा दूसरों को कुछ निकाश-सी मानूम होगी परन्तु

१ "द्विविधो धर्षः प्रत्यकः परोक्षकः । तत्र प्रत्यक्षविषयः साक्षात्क्रय-माणः प्रत्यकः । परोकः धुनरक्षाकात्परिज्ञ्चियकानोऽनुवेदत्वादनुमान-विषयः ।"—प्रमाणपञ् ० ६० १ । स्वास्त्रकः तास्त्र ० ५० १४८ । र "अं परदो विण्णाभं तं तु परोक्ष्य ति मणियस्त्येषु । वदि केवनेण मार्थं इविटि हि स्वीवेण पण्यक्तः ॥"-प्रस्थानसालगा० ४८ ।

बहु इतनी मुनिष्वत और वस्तुम्पर्थी है कि शब्य को तोडे मरीडे विना ही सहबमें माध्यिक बोध हो जाता है। परोक्षकों जैनदर्शनसम्मत परिमाणा विस्तवण दस्तिए मानुस होगों कि तोकमें इन्तियव्यागर रहित जानकों गरोस नहा गया है। जबकि जैनदर्शनमें इन्तियाद एरकी भ्रमेशां होंही बाले जानकों परोक्ष कड़ा है। वास्तवमें 'परोक्ष' शब्दित भी यही अर्थ प्रतित होता है। इस परिभाषाकों हो केन्न बनाकर मकत बुद्धिन परोक्ष की एक इसरी परिभाषा रखी है। उन्होंने भविषय सानकों परोक कहा है। जान पराज है कि मकल बुद्धिका वह प्रयक्त पिछान्त मदका लोकके साथ समत्यय करनेकों दृष्टिस हुधा है। बादमें ता मकल बुद्धिकृत यह परोक्ष तश्रम जैनसरप्तराम हेना प्रतिचित्र हुधा है कि उत्तरवर्ती सभी जैन ताकिकोने' उसे सपनामा है। वचित्र सबकी दृष्टिन एरोक्षकों परोपेस मनते की ही रही है।

ष्ठा कुन्दकुन्दने परोक्षका लक्षण तो कर दिया था परन्तु उसके भेदोका कोई निर्देश नहीं किया था। उनके परचादती बाठ उमास्वादिने गरोक्षके नेदोको भी स्पटतया सूचित कर दिया और मिताबान तथा श्रुट-कान दे दो केद बतलाये। मिताबानके भी मिति, स्कृति, कवा, चित्ता और प्रमित्तिकोष वे पर्याय नाम कहें। चुकि मिता मिताबान सामान्यरूप है। प्रमा मिताबानके चार नेद है। इनमे श्रुवको भीर मिला देनेपर परोक्षके फतत उन्होंने त्यांक्यों केद मुख्ति कर दिए और पुज्यपादने उपनायांक्य के प्रमाणान्यरुक्का निराकरण करते हुए उन्हें परोक्षमे ही फताभांव हो। थानेका सकेन कर दिया। लेकिन परोक्षके यांच बेदोकी सिलविजेवार

१ देखो, सर्वार्धसि० १-१२ । २ सर्वार्धसि० १-११ । ३ "ज्ञान-स्पैव विद्यादिनमासिन प्रत्यक्षत्वम्, इतस्य परोक्षता ।"—नधीय० स्वो० का० ३ । ४ परोक्षामु० २-१, प्रमाण्यरी० पृ० ६६ । १ प्रवचन-सा० १-१८ ।

व्यवस्था सर्वप्रथम धरूलकुदेवने की हैं। इसके बाद माणिक्यनित ध्रादि ने परोक्षके पाँच ही भेद बाँचत किये हैं। ही, धाचार्य वादिराजने 'घवस्य परोक्षके धनुमान धौर धायम ये दो भेद बतनाये हैं। पर इन दो मेदोंकी एरम्परा उन्हों तक सीमित रही है, धाणे नहीं चली, क्योंकि उत्तरकालीन किसीभी प्रत्यकारने उसे नहीं घपनाया। कुछ भी हो, स्मृति, प्रत्यभिक्षान, कर्फ, प्रमुपान धौर धायम हन्हें सभीने निर्ववाद परोक्ष-प्रमाण स्वीकार किया है। धर्मनव धर्मभूवणने भी इन्हों पांच मेदोंका कथन किया है।

## १५. स्मृति--

यद्यांप अनुभूतार्थविषयक ज्ञानके रूपमे स्मृतिको सभी दर्शनीने स्वी-कार किया है। पर जैनदर्शनके विवाध उद्ये प्रमाण कोई नहीं मानते हैं। साधारणतथा सबका कहना यही है कि स्मृति अनुभव के द्वारा ग्रृति विषयमें ही प्रचुत होती है, इसलिए हृतिव्याहों होनेसे बहु प्रमाण नहीं है। ग्याय-वैशीषक, मीमांसक भीर बौढ सबका प्रायः यही अभिप्राय है। जैनदादिनिकोंका कहना है कि प्रामाण्यमें प्रयोजक भविसवाद है। जिस प्रकार प्रत्यक्षते जाने हुए अपमें विसंवाद न होनेसे वह प्रमाण माना जाता है उसी प्रकार स्मृति से जाने हुए अपमें भी कोई विसंवाद नहीं होता और जहां होता है वह स्मृत्याभास हैं। घटः स्मृति प्रमाणहों होना

बाहिए। दूसरे, विस्मरणादिकय समारोपका वह व्यवच्छेद करती है इस-तिए भी बहु प्रमाण है। तीलरे प्रमुख तो वर्तमान प्रमंको ही विषय करता है और स्मृत बतीत प्रमंको विषय करती है। प्रत: स्मृति कर्य-विष्टु प्रयुक्तिवाही होनेसे प्रमाण ही है।

### १६. प्रत्यभिज्ञान---

पूर्वोत्तरिवद्यंवर्ती वस्तुको विषय करनेवालो प्रत्ययको प्रत्यिमज्ञान कहते हैं। प्रत्यवस्थं, सज्ञा और प्रत्यिमज्ञा से उन्नीके पर्योप मान हैं। बौद्ध चूकि क्षणिकवारी है हस्तिए दे उसे प्रमाण नहीं मानते हैं। उनका कहता है कि दूर्व भीर उत्तर प्रवस्ताधोंमें एउनेवाला जब कोई एकता है है नहीं तब उचको विषय करनेवाला एक ज्ञान कैसे हो सकता है? भतः 'यह बही है' यह ज्ञान बाइस्वरिवयक है। धयवा प्रत्यक्ष भीर स्मरणकर दो ज्ञानीका समुख्य हैं। 'यह' संबक्ती विषय करनेवाला ज्ञान तो प्रत्यक्ष है भीर 'वह' संवक्ती ध्रम्य क्षान करनेवाला ज्ञान तो प्रत्यक्ष है भीर 'वह' संवक्ती ध्रम्य कहें। यह' संवक्ती विषय करनेवाला ज्ञान तो प्रत्यक्ष है भीर 'वह' संवक्ती ध्रम्य कहें। यह' संवक्ती विषय करनेवाला क्षान है। इसके विपरीत न्याय-वैशिषक भीर मीमांचक जो कि स्थिर-वारी हैं। एकत विषयक ज्ञानको प्रत्यक्षित ज्ञानकर प्रत्यक्ष क्षाम स्वीति हैं। तरे व उज्जानको स्वतंत्र प्रमाण नामकर प्रत्यक्ष क्षाम स्वीति हैं। व वैत्यग्नका मन्तव्य है' कि प्रत्यिमज्ञान न तो बौद्धोंकी तरह प्रप्रमाण

१ "नन् च तदेवेषातीतप्रतिवासस्य स्मरणरूपलात्, इदमिति प्रवेद-नत्य प्रत्यस्यप्रतात् सवेदनद्वितययेवेतत् तात्ययेवेदमिति स्मरणप्रत्यस-सवेदनद्वितयदत् । ततो नैक्कानं प्रत्यस्कारस्यं प्रतिपद्यमानं सम्मवति ।" —प्रमाणव १० ६१ । र देखां, सामवी० १० ५ ५ का फुटनोट । ३ "सम् रणप्रत्यस्यन्यस्य पूर्वतित्तर्यस्य स्वत्यस्य प्रत्यभिकानस्यस्य गुमरीतत्यात् । न हि तदिति स्मरण तथाविषदस्यस्यस्यसायात्यस्य त्रात्यस्यत्तित्वः

है और न न्याय-वैशेषिक श्रादिकी तरह प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। किन्तु वह प्रत्यक्ष भौर स्मरणके भनन्तर उत्पन्न होनेवाला भौर पूर्व तथा उत्तर पर्यायोंमें रहनेवाले वास्तविक एकत्व, सादृश्य ग्रादिको विषय करनेवाला स्वतन्त्र ही परोक्ष-प्रमाणविशेष है। प्रत्यक्ष तो मात्र वर्त्तमान पर्यायको ही विषय करता है और स्मरण ब्रतीत पर्यायको ग्रहण करता है। श्रतः उभयपर्यायवर्ती एकत्वादिकको जाननेवासा संकलनात्मक (जोड्ररूप) प्रत्यभिज्ञान नामका जुदा ही प्रमाण है। यदि पूर्वोत्तरपर्यायध्यापी एकत्व-का ब्रपलाप किया जावेगा तो कहीं भी एकत्वका प्रत्यय न होनेसे एक सन्तानकी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। घतः प्रत्यभिज्ञानका विषय एक-स्वादिक वास्तविक होनेसे वह प्रमाण ही है-अप्रमाण नहीं। और विराट प्रतिभास न होनेसे उसे प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं कहा जासकता है। किन्त स्पष्ट प्रतीति होनेसे वह परोक्ष प्रमाणका प्रत्यभिक्षान नामक भेद-विशेष है। इसके एकत्वप्रत्यभिज्ञान, सादश्यप्रत्यभिज्ञान, वैसादश्यप्रत्य-भिज्ञान ग्रादि अनेक भेद जैनदर्शनमें माने गये हैं। यहाँ यह व्यान देने योग्य है कि माचार्य विद्यानन्दने प्रत्यभिज्ञानके एकत्वप्रत्यभिज्ञान भौर सादश्यप्रत्यभिज्ञान ये दो ही भेद बतलाये हैं। लेकिन दूसरे सभी जैनतार्किकोंने उल्लिखित अनेक-दोसे अधिक भेद गिनाये हैं। इसे एक मान्यताभेद ही कहा जासकता है। धर्मभूषणने एकत्व, सादश्य श्रीर वैसादृश्य विषयक तीन प्रत्यभिज्ञानोंको उदाहरणद्वारा कण्ठोक्त कहा है

विवर्तमात्रगोचरत्वात् । नापीदमिति संवेदनं तस्य वर्तमानविवर्तमात्रविवय-त्वात् । ताम्यामुप्तवन्यं तुं संकलतक्षातं रत्त्वादपुरस्य द्रव्यं प्रत्यवमुद्यत् तर्ताञ्यदेव प्रदासीकानमेक्तविवयः तदसङ्खदेव वर्षकान्ययवस्थानात् सन्तानिकत्वसिद्धिरिप न स्वात् ।"—प्रयाणयः पृट ६६, ७० ।

१ देखो, तत्त्वार्यक्ष्मो० पृ० १६०, झप्टस० पृ० २७६, प्रमाणपरी० पृ० ६६ ।

भीर यथाप्रतीति धन्य प्रत्यनिज्ञानोंको भी स्वयं वाननेकी सूचना की है। इससे यह मालुम होता है कि प्रत्यनिज्ञानोंको दो या तीन झादि कोई निरिय्त संस्था नहीं है। धकत्ब द्वेश्व माणिक्यनीत्व और लघु धनन्त- वियोग अध्यक्त बहुनेबोको झोर स्पष्टत्वा संस्थेत भी त्या है। सह उपर्युक्त विवेचनसे यही फांसत होता है कि दर्धन और स्मरणसे उत्पन्त होनेवाले विवोग में में हो वे एक्से प्राधिक मंत्री हो का स्थाना प्रमाण समम्मा चाहिए। भने ही वे एक्से प्रधिक मंत्रों हो, जन सबका प्रयानिज्ञान हो सन्तर्यने हो जाता है। यही कारण है कि नैयायिक किस साद्यप्रिययक झानके उत्पान नामका धनना प्रमाण मानतो है वह वैन-दर्धनमे साद्यप्रिययक झानके उत्पान नामका धनना प्रमाण मानति है वह वैन-दर्धनमे साद्यप्रिययक आनों को भी उसे पृथक प्रमाण मानतेका झापत किया यथा हैं। परनु वैनदर्धनमे इन सबको सक्तानानेका झापत होनेस प्रयाभिजानो है। यस्य कानके हिप्त प्रमाण मानतेका झापत किया यथा हैं। परनु वैनदर्धनमे इन सबको

#### १७. तर्क --

सामान्यतया विचारविधेषका नाम तर्क है। उसे चिन्ता, ऊहा,ऊहापोह प्रार्थि भी कहते है। इसे प्रायः सभी दर्शनकारोने माना है। त्यायदर्शनमें बहु एक पदार्थान्तररूपसे स्वीकृत किया याया है। तर्कके प्रामाण्य और प्रप्रा-माण्यके सम्बन्धमे न्यायदर्शनकां अभिमत है कि तर्क न तो प्रमाणचनु

प्रमितोऽर्थः प्रमाणाना बहुभेदः प्रसज्यते ।"—न्यायवि० का० ४७२ । तया का० १६,२० । ५ देस्रो न्यायसुत्र १-१-१ । ६ "तर्को न प्रमाण-संप्रहीतो न प्रमाणान्तरमपरिच्छेदकत्वात् ·····प्रमाणविषयविभागानु

१ देखो, लघीय०का २१ । २ **परीक्षामु**० ३-४-१० ।

३ प्रमेयर० ३-१०।

४ "उपमानं प्रसिद्धार्थसाधम्यात् साध्यसाधनम् । यदि किञ्चविश्वेषेण प्रमाणान्तरमिष्यते ॥

प्टमके धनतर्गत कोई प्रमाण है धौर न प्रमाणान्तर है क्योंकि वह धपरि
क्वेदक है। किन्तु परिष्केदक्रसमाणोंके विषयकाः विभाजक — मुक्तागुक्त
विचारक होनेसे उनका यह धनुषाहक — सहकारी है। तात्त्ये यह कि
प्रमाणसे जाना हुआ पदार्थ तक्के डारा पुष्ट होता है। प्रमाण कर्ते।
प्रमाणसे जाना हुआ पदार्थ तक्के डारा पुष्ट होता है। प्रमाण कर्ते।
प्रमाणसे जाना हुआ पदार्थ तक्के डारा पुष्ट होता है। प्रमाण कर्ते।
प्रमाणसे जाना हुआ पदार्थ उनका पोषण करके उनकी प्रमाणताके
स्थितीकारणमें महायदा पहुँचाता है। हम देखते है कि न्यायदर्शनमें
तक्की प्रारम्भये सभी प्रमाणोके सहायकक्ष्यसे माना गया है। किन्तु
पीछे उदयनावादाँ वर्दमानोपाध्याद आदि पिछले नैयाधिकोने विधेषतः
सनुमान प्रमाणमें ही व्यभिजारख्याके मित्रतंक और परस्पराया व्यादिन

प्रमाणानामनुष्राहरूः । यः प्रमाणानां विषयस्तं विश्ववते । कः पुनर्विभागः? युक्तापुर्व्वविचारः । इदं युक्तमिरमपुर्विक्तमिति । यत्तत्र युक्तं मवित तद-नुजानति नत्ववधारयिति । धनवधारणात् प्रमाणान्तरं न भवति ।"— न्यायबाठ पृत्

१ "तर्कः प्रमाणसहायो न प्रमाणियति प्रत्यक्षसिद्धत्यात् ।"—न्याय-बा० ता० परिष्कु ०३ २२० । "जपाणि तर्कस्वारोपिताव्यवस्थितसस्योपा-विकस्तव्यविषयत्येनानिदःवायकत्या प्रमास्यत्वाभावात् । तथा च संध्यारकः च्युतो निर्णयं चाप्राप्तः तर्कः हृत्यादुः धन्यत्राचार्यः । संवयो द्वि दोसा-यतानेककोटिकः । तर्कस्तु नियतां कोटिमालस्थ्यते ।"—तात्यवंपरिष्कु० १० ३२६ । २ "धननिमत्रकोटाविन्यद्रसर्वनानिप्त्वकोटित्यध्यारितिवृत्ति-स्योऽनुमितिविध्यविभागस्तकेण क्रियते ।"—तात्यवंपरिष्कु० १० ३२४ । । "तकः सङ्ग्रविधर्मतः ।"-याववावञ्कः तर्कप्रवृत्तेः । तेत हि वर्त्तमाने-सोपाधिकोटी तदायत्रध्यभिचारकोटी बार्जन्यद्रपुर्वन्यतेन्ष्या विज्ञ्चत्वते । विच्छत्वार्यस्यान्यकुत्वे २० । ३ "कर्कसहकृत्रभूवोद्यन्तिस्वस्वारकार्यस्व-प्रमाणि स्थारित्यु हृत्ये ।"—व्यावकृत्वकः प्रकाशः ३–७ । प्राह्तकसमें तर्कको स्वीकार किया है। तथा व्याप्तिमें ही तर्कका उपयोग बताबाय हैं। विश्वकाष पञ्चाननका कहना हैं कि हेतुमें प्रप्रयोजक-रवासिकी राष्ट्राकों तिवृत्तिके लिए तर्क प्रेपीवत होता है। वहां हेतुमें प्रप्रयोजक-रवासिकी राष्ट्राकों होते हैं होते कि प्रयोजकार मिल्ली होता है। तर्कतंत्रहकार प्रामान्यहरें तो तर्कको प्रयापानृपव (प्रप्रमाण) ही बत-लाया है। इस तरह न्यायस्वरंतमें तर्कवी मान्यता प्रनेक तरह की हैं पर उसे प्रमाणक्यों किशो में बीकार कराई किया। बौद तर्कको व्याप्ति-राह्यक मानते तो है पर उसे प्रयापप्त्यायों विकास कहकर प्रप्रमाण स्वीकार करते हैं। गीमांसक' उन्होक नामसे तर्कको प्रमाण मानते हैं।

जैनतार्किक प्रारम्भवे ही तक्के प्रामाणको स्वीकार करते हैं धीर उसे सकत्रदेशकाल व्यापी प्रविनायाकरण व्यापिकत वाहक मानते पाये हैं। व्यापितहल न तो प्रत्यक्षते हो सकता है, क्योंकि वह सम्बद्ध धीर बर्ममान प्रयंको हो प्रहुण करता है धीर व्यापित वहंदरकालके उपसंहार-पूर्वक होती है। धनुमानसे भी व्यापितका प्रहुण सम्भव नहीं है। कार-प्रमुण स्वाप्त की व्यापितका प्रहुण सम्भव नहीं है। कार-प्रमुणने मानतेष प्रवापति प्रहुण करने कार-व्यापत्य धीर धन्य प्रमुणने मानतेष प्रमुण मानता प्रावस्थक एव धनिवायं है। धर्म-मुण्यने भी तक्को पृथक प्रमाण समुत्ताक सिद्ध किया है।

## १८ धनुमान-

यद्यपि चार्वाकके सिवाय न्याय-वैशेषिक, सांस्य, मीमांसक भीर बौद्ध सभी दर्शनोंने भ्रनुमानको प्रमाण माना है भीर उसके स्वार्यानुमान

१ "तत्र का स्थाप्तियंत्र तकोंपयोगः। न तावत् स्वाधाविकत्वयुः''।"
--स्याब्युक्त प्रकाशः २-७। २ देखो, स्थायप्यवर्षत् १-१-४०।
देखो, तक्सं० ५०१६। ४ "विविधस्य ऊदः संवसामसंस्कारविषयः।"
-- सावरताः १-१-१।

तथा परार्थानुमान ये दो भेद भी प्रायः वजीने स्वीकार किये हैं। पर लक्षणके विषयमें सवकी एकवास्थता नहीं हैं। नैयायिक' पांचरूप हेतुसे युज्ञयके ज्ञानको प्रस्वा चनुमितिकरण (लिङ्गारासर्थ) को प्रमुमान पानते हैं। वैयोधिक', सांस्था और बौद गिरू पिङ्मारे प्रमुमेयार्थज्ञानको प्रमुमान कहते हैं। मीमांक' प्रमाकरके प्रमुगामी) नियतसम्बन्धकर्यानादि चनुष्टच कारणों (चनुसंक्षण लिङ्ग)से साम्प्रज्ञान को प्रमुमान वर्णित करते हैं।

वैन दार्घानिक प्रविनाभावरूप एकसक्षण साधनसे साध्यके ज्ञानको प्रनुपान प्रतिपादन करते हैं। वास्तवमें वित्र हेतुका साध्यके साथ प्रविनाभाव (विता—साध्यके भागवर्गे—साधनका न-भाव-होना) प्रयात् त्याचानुष्पति निर्देश्व है उस साध्योवनाभावि हेतुके जो साध्यका ज्ञान होता है वही प्रनुपान है। यदि हेतु साध्यक्ष साथ प्रविनाभूत नहीं है

तो वह साध्यका धनुमापक नहीं हो सकता है और बदि वाध्यका प्रवि-नामायी है तो नियमसे वह साध्यका जान करायेगा। प्रतएव जैन ताकिकोने त्रिक्य या पञ्चरूप धादि निया से जनित जानको धनुमान न कह कर धावनाभावो साध्यके जानको धनुमानका लक्षण कहा हैं। धाचार्य वर्षभृष्यने जो धनुमानका यही लक्षण बतलाया है और उसका सर्यमिका विशद व्याख्या किया है।

#### १६. प्रवयवमान्यता--

परार्थानुमान प्रयोगके धवववोंके सम्बन्धमें उल्लेखयोग्य श्रीर महत्व की वर्षा है, वो ऐतिहासिक इध्दिस वानने योग्य है। दार्धिमिक एटम्परा में सबसे पहिले गीतमने 'दरार्थानुमान प्रयोगके यांच धववयों के लिंदा हिला है और उत्येकका स्पष्ट कवन किसा है। वे धववय ये हैं—र प्रतिका र हेंचु, ३ उदाहरण, ४ उपनय और नियमन। उनके टीकाकार बाल्सा-यनने 'नैयायिकांको दशाववयमान्यताका भी उल्लेख किया है। इससे कम या और प्रक्रिक प्रवयांकी मान्यताका उन्होंने कोई सकेत नहीं किया। इससे मानुस होता है कि बाल्यायनके सामने सिक्त दो मान्यदाएँ थी, एक पञ्चावयवकी, जो स्वयं मुक्कारकी है और दूसरी दसावयवाँकों, जो इसरे

१ "निङ्गारसाध्याविनाभावाभिनिवोषैकत्रज्ञचात्। निङ्गिषीरन्यानं तरकतं हानादिबुद्धः॥"—सर्वाधः का० १२। "साधनात् साध्य-विज्ञानमन्त्रानम्"।"—स्याबि० का० १७०। "साधनात्साध्यविज्ञान-मन्त्रानम्।"—परीक्षाम् ० ३-१४। प्रमाचपरी० प० ७०।

२ "प्रतिज्ञाहेतुवाहरणोपनयांनगमनान्ववयवा.।"—स्यायनुत्र १-१-३२ ३ "दशावयवानित्येके नैवायिका बाक्ये संवक्षते—विज्ञासा संशयः शक्य-प्राप्तिः प्रयोजनं संशयक्ष्युत्तस इति।"—न्यायवास्या• मा• १-१-३२।

किन्हीं नैयासिकोंकी है। धाये चलकर हमें उद्योतकरके न्यायवात्तिकमें बादका सहित तीन प्रववर्शों की मान्यताका निवंध निलता है। यह मान्यता वीद विद्यान दिन्नामकी है। स्वांकि वात्त्यायनके बाद व्यातकरके पहले विद्यान विद्यान कि हो। धाष्ट्रकरे धावक तीन प्रववर्श न्योक्त किये हैं। सांच्य विद्यान माठर विद दिन्मामके पूर्ववर्ती हैं तो तीन ध्रवयशंकी मान्यता माठरकी समम्प्रता चाहिए। बाचस्पति मिन्नतें दो ध्रवयत्र (हेतु धीर स्टान्ता) की मान्यताका उल्लेख किया है। धीर तीन ध्रवयशंकी तरह उसका निवंध किया है। बहु ध्रवयवर्की मान्यता वेद्ध ताकिक वर्म-कीतिको है, ब्याँकि हेतुकर एक ध्रवयवर्की मान्यता है। द्वारा प्रवयसंकी भी भर्मकीतिको ही स्वाद प्रवयस्की मान्यता है। प्रता प्रवयसंकी भी भर्मकीतिको ही स्वाद प्रवयस्की मान्यता है। प्रता हिंदी ध्रवयसंकी किया है। प्रता वाचस्पति प्रवयसंकी की मान्यता प्रवयसंकी मान्यता व्याप्त है। ध्रवा वाचस्पति विभन्ने धर्मकीतिको ही इयवयस्य मान्यताका उल्लेख किया है। ध्रवा वाचस्पति निभने धर्मकीतिको ही इयवयस्य मान्यताका उल्लेख किया है ध्रवर अतिहाको माननेके लिए संकेत किया है। श्रवा व्यवस्थित वीवा है। ध्रवा वाचस्पति विभने धर्मकीतिको ही इयवयस्य मान्यताका उल्लेख किया है ध्रवर अतिहाको माननेके लिए संकेत किया है। श्रवा श्रवा विद्या है। ध्रवा व्यवस्थाति विभन्न विद्या है। ध्रवा व्यवस्थाति विभने प्रवासकी विद्या है। ध्रवा व्यवस्थाति विभने प्रवासकी विद्या है। ध्रवा व्यवस्थाति विभने व्यवस्थाति विभने विद्यान विद्या है। ध्रवा व्यवस्थाति विद्यान विद्या है। ध्रवा व्यवस्थातिको स्वासकी विद्यान विद्यान है। ध्रवा व्यवस्थातिका विद्यान है। ध्रवा विद्यान व

१ "सपरे ष्यवयविमति × × × ष्यवयवमि वाक्यं यथा न भवति तयोगनयनिगमनयोरवांन्तरमाव वर्णवतो वक्यानः।"—स्यायबा॰ पू.१०७, १००। २ 'पक्षतेनुष्टान्तवनीह प्रात्तिकानामप्रतीतोऽषंः प्रतिपाधते हितः——एतान्येव मयोऽयया हत्वेष्यन्ते।"—न्यायबण् पू० १,२। ३ "प्रव्यवयम्।"— नाकर्षु० का० १। ४ "प्रयव-यवप्रवृत्तान्ता इति प्रयवयमपीः प्रतिप्रात्ता प्रतिकायाप्तं, इयवयवमपीः प्रतिकायाप्तं, इयवयवमपीः प्रतिकायाप्तं, इयवयवमपीः प्रतिकायाप्तं, इयवयवमपीः प्रतिकायाप्तं, इयवयवमपीः प्रतिकायाप्तं, इयवयवमपीः प्रतिकायाप्तं विद्वायापाप्तं विद्वायापाप्तं विद्वायापाप्तं विद्वायापाप्तं विद्वायापापतं विद्वायापतं विद्वायापापतं विद्वायापतं वित्वायापतं विद्वायापतं वित

नोंने भी दो धवयवोंको माना है पर उनकी मान्यता उपर्यक्त मान्यता-से भिन्न है। ऊपरकी मान्यतामें तो हेत और दष्टान्त ये दो अवयव हैं भीर जैन विद्वानों की मान्यतामें प्रतिज्ञा भीर हेत ये दो अवयव हैं। जैन तार्किकोंने प्रतिज्ञाका समर्थन यौर दृष्टान्तका निराकरण किया है। तीन धवयवोंकी मान्यता सांख्यों (माठर का॰ ५) और बौद्धोंके धलावा मीमांसकों (प्रकरणपं० प० ८३-८४) की भी है। यहाँ यह घ्यान देने योग्य है कि लघु भनन्तवीयं (प्रमेयर॰ ३-३६) भीर उनके भनुसर्ता हेमचन्द्र (प्रमाणमी० २-१-८) मीमांसकोंकी चार घवयव मान्यताका भी उल्लेख करते हैं यदि इनका उल्लेख ठीक है तो कहना होगा कि चार ग्रवयवोंकों मानने वाले भी कोई मीमांसक रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि दशावयव प्रौर पञ्चावयवकी मान्यता नैयायिकों की है। चार ग्रौर तीन प्रवयवोंकी मीमांसकों, तीन प्रवयवोंकी सांख्यों, तीन, दो श्रीर एक भवयवोंकी बौद्धों भौर दो भवयवोंकी मान्यता जैनोंकी है। वादिदेवसरि-ने धर्मकीतिकी तरह विद्वानके लिए अकेले हेतुका भी प्रयोग बतलाया है। पर भ्रन्य सभी दिगम्बर भौर श्वेताम्बर विद्वानोंने परार्थानुमानप्रयोग के कमसे कम दो घवयव घवश्य स्वीकृत किये हैं। प्रतिपाद्योंकेशनरोधसे तो तीन, चार और पाँचभी अवयव माने हैं। आ० वर्मभवणने पूर्व पर-म्परानसार वादकवाकी अपेक्षा दो और बीतरायकवाकी अपेक्षा अधिक ग्रवयवोंके भी प्रयोगका समर्थन किया है।

१ "एतद्वयमेवानुमानांग नोदाहरणम्।"—परीक्षामु० ३-३७। २ देतो, परीक्षामु० ३-३४। ३ देतो, परीक्षामु० ३-३८-४३। ४ निर्युक्तिकार महबाहुन (दश्य० नि० गा० १३७) भी वशावयबोंका कपन किया है पर वे नैयायिकोंते भिन्न हैं। ४ देतो, स्वाहादरत्नाकर प० ४४८।

# २०. हेतुका लक्षण---

१ देवो, प्रस्ताबना पृ० ४५ का कुटनोट । २ सांस्वका० माटर बृ० १ । १ हितुतिकसः । कि पुनर्तकच्या १ पसायांत्वम, त्रपक्षे सत्त्वम्, विपक्षे सांस्वत् । त्रपक्षे सत्त्वम्, विपक्षे सांस्वत् । त्रपक्षे सत्त्वम्, विपक्षे सांस्विति ,''—न्यायप्र० पृ० १ । यहाँ वजह है कि तक्त्रप्वोमें वीद्यानित ही कैल्प्य का विरुद्ध तस्त्व पाया जाता है भीर कैलक्षणं-क्रदर्यनं जैसे प्रन्य पेव यथे है । १ ये दिम्मान (४२४.A.D.) के पूर्ववर्ती है सीर लागमा तीत्रपत्ति वीदी वतास्त्री इनका स्त्यम माना जाता है । इज्योतकरने 'कास्यपीयम्' वान्दों साथ न्यायवात्तिक (१० ६६) में क्यादका संवयक्षणवाना 'सामान्यप्रत्यक्षात्' धादि सूत्र उद्युत किया है । इससे मानृम्य होता है कि कास्यण क्यादका हो नामान्यर था, वो वैवीयकदर्यनक्ष प्रमेता एवं प्रवर्वक है ।

विपक्षव्यावृत्ति इन तीन रूपोंका स्पष्ट प्रतिपादन एवं समर्थन है भीर माठरते प्रपत्ती सांस्थाकारिकावृत्तिमें उनका निर्देश किया है। कुछ भी हो, यह ध्वस्य है कि निरूप निङ्ग को वैशेषिक, सांस्थ धीर बौद्ध तीनोंने स्वीकार किया है।

नैसायिक पूर्वेकत तीन रूपोंसे अवाधियांविषयत्व मीर प्रतयस्विधक्षत्व इन दो रूपोंको भीर मिनाकर पोस्कर हेनुका क्षम करते हैं। यह केरूप मीर रोकस्थ्यों मान्यता स्वित प्रसिद्ध है भीर विश्वका वण्डन प्रथमन स्वायवस्थि बहुतत्वया मित्रता है। किन्तु इनके भ्रतावा भी हेतुके द्वितक्षण, जनुनेवण भीर पहनवण एवं एकतकणको मान्यताभोका उल्लेख तक्ष्मन्योंमें पावा जाता है। इनमें जनुष्वणको मान्यता सम्बद्धाः मीमोसकोंकी मानून होती है। जिसका निर्देश प्रसिद्ध मीमोसक विद्वान् प्रमाकरानुसाथी शाविकानामके किया है। उद्योजकर भीर वास्पर्ति मिक्के प्रमित्रायानुसार पचलकण की तरह द्वितकण, त्रितकण भीर

१ "गम्यते जेनेति तिङ्गम्", तच्च पञ्चतक्षणम्, काति पुतः पञ्चतक्षणमा ? पक्षपमंत्वम्, माराव मर्थतम्, विष्यक्षाद्वम्, वृत्ति व्यापितिवयः व्यापत्यतिवक्षात्वे विति । ""एतैः पंचमित्वे क्षेत्रप्यस्य वित्ता वित्ता वित्ता वित्ता वित्ता क्षेत्रप्रस्य स्वति । ""म्याप्यम् ५ १० १०१ । न्याप्यम् ति ङ्गून्तोरः । १ "ताप्ये व्यापक्षतम्, उदाहर्षे चात्तम्यः । एवं जित्तवपश्चित्रतक्षणस्य हेतुर्षे-माते ।""म्याप्यम् १० ११। "व जन्ततः प्रत्यक्षानमातिवत् वे लेतवे चतुर्वे व्यापक्षतम्य १० ११। "एतुर्वे लेतवे चतुर्वे व्यापक्षतम्य मृत्याप्यम् १० ११। "एतुर्वे प्रत्यक्षानमातिवत् । १ "एतुर्वे प्रवित्तामम्यत्रीत् प्रवित्तामम्यत्रीत् पृत्वे विति पृत्व हत्वा वेषव्यत्तिक्षम् वित्ताम् मृत्याप्याप्यतिवृद्धमिति हतीया, त्रवेष्यत्यमम्यत्राप्यति चत्रम्य स्वत्ताममान्यतेषुष्टमिति हतीया, त्रवेष्यत्यममान्यतेषुष्टमिति वित्रीया, व्यव्यत्यमान्यतेषुष्टमिति हतीया, त्रवेष्यत्यमम्यत्यत्वाप्यति ।" ""म्याप्याण्यत्यति एत् प्रचलक्षणमिति ।" ""म्याप्याण्यतः १० १९४ ।

चतुर्नक्षणकी मान्यताएँ नैयाधिकाँकी ज्ञात होती हैं। यहाँ यह ष्यान देने योग्य है कि जयनगर्छ ने पञ्चलकण हेतुका ही समर्थन किया है ज्ञाहोंने प्रपञ्चलकण हेतुका ही समर्थन किया है ज्ञाहोंने प्रपञ्चलकण ने हेतु नहीं नाना। एक नैयाधिक शङ्कर प्रमुक्त किया है हेतुकी गमकतार्ग किया है धीर इस तरह उन्होंने प्रन्यस्थितिकों हेतुमें पांच धीर केललावयी तथा केललावयी तेती हेतुधीमें चार ही कर गमकता-प्योग तलावते हैं। यहां एक लाम बात धीर ध्यान तरेको है वह यह कि जिस प्रविचायकों है। यहां एक लाम बात धीर ध्यान तरेको है वह यह कि जिस प्रविचायकों जैताकिकों हेतुका लक्षण प्रतिपादन किया है, उसे जयनमञ्जे धीर वाक्यतिकों पेव लक्षणी समाप्त माना है। प्रयांत प्रविचायकों हारों हो प्रशिक्त क्षाविचायकों हारों हो प्रयांत प्रविचायकों हारों स्वांत प्रवांत है। स्वांत प्रविचायकों हारों हो से इस हो हो से इस हो हो हो है एक निश्चत पक्ष प्रयांत कोई हर कि निश्चत पक्ष प्रवांत कोई एक निश्चत पक्ष स्वांत नहीं कोई एक निश्चत पक्ष स्वांत नहीं कोई एक निश्चत पक्ष स्वांत नहीं कोई एक निश्चत पक्ष

१ "केवलान्यपी हेतुनांस्त्येव अपञ्चलकाष्य्य हेतुल्यामावात् । केवलव्यतिरक्ती वृक्षित्व विषयोज्यव्ययतिरकृतः प्रवर्तते नात्यन्तम्यवयाहाः ।"
- व्यायक्तिल १० १० । २ "केवलान्यिकाप्यको हेतुः केवलान्ययी ।
स्याय च पक्षलत्वयप्यकालार्यक्तिप्रवित्तव्यतिर्वाक्तित्वानि व्यत्यारि काणि
समकत्वीर्यायकाला्यायिकाणित्रात्यतिर्वाक्तित्वानि व्यत्यारि काणि
समकत्वीर्यायकाला्यायक्रितेकणस्त्र हेतीविष्कालान्येन सह यंत्र ।
केवलव्यतिरकेणः सपक्षात्वव्यतिरिकणस्तु हेतीविष्कालान्येन सह यंत्र । हेतीव्यावर्षात्र सप्तायम् समकत्वीर्यायकालां न हेतुः ।" — व्यविष्कालान्येन स्वत्य हेतीवर्यायाः प्रतिवत्यः साध्यावित्यायिक्तामत्यवः ।" — व्यायक्षित्र १० २० ।
४ "यवप्यविनामावः यंत्रमु वृत्यु वा क्षेणु विज्ञस्य समाप्यते इत्यविनामावेनेव सर्वाणि तिज्ञस्याणि सहयुक्तने, त्यापीह् प्रतिवत्यक्रव्यान्या
द्वयोः सङ्बह्ने गोवलीवविद्यायेन तयरित्यज्य विषक्रव्यतिकासप्तिविक्षत्याविवार । सङ्कृति गोवलीवविद्यायेन तयरित्यज्य विषक्रव्यतिकासप्तिविक्षत्याविवार । — व्यव्यावान्य १० १० ।

रहा मालूम नहीं होता । हाँ, उनका पाँचरूप हेतुसक्षण घषिक एवं मुख्य प्रसिद्ध रहा और इसोलिये उसीका खण्डन दूसरे तार्किकोंने किया है।

बौद बिडान पर्पर्शतिन 'प्यर' अव्यक्ति साम, जिसका पांके संपर्धने' 'पंचायिक घोर मोमासकों घार्ट मार्च किया है, हेतुकी पंचायिक मेरा मोमासकों घार्ट मार्च किया है, हेतुकी पंचायिक मेरा है। वाष्ट्रीय सामायकों का भी उपलेख किया है। वाष्ट्रीय यह बहुसक्षमायकाओं मान्यता न तो नैयायिकोंके यहाँ उपलब्ध होती है धोर न मोमासकों के यहाँ हो पाई याती है किर भी सम्भव है कि सर्चट के सामने किसो नैयायिक या गोमांचक घारिका हेतुकों पहलक्षण मानने का सामायकों हो धोर जिसका उन्लेख उन्होंने किया है। यह भी सम्भव है कि प्राचीन नैयायिकों जो जायमान जिल्लाकों धोर प्राहोंने स्थातित को प्रमुत्तिन केराण माना है धोर जिसकी घारोचना विवयनाय पंचा- ननते' को है उसीका उन्लेख प्रदेश किया हो।

एकतक्षणको मान्यता ध्रसन्त्रियरूपसे जैन विद्वानोंकी है, जो प्रवि-नाभाव या ध्रन्यसनुत्रपतिरूप है धौर धकल ढुदेवके भी पहिलेखे चली घ्रा रही हैं। उसका मूल सम्भवतः सम्पन्धद्रत्वामीके 'सबसँगंब साध्यस्य सायम्मीरविदरोषितः' (प्राप्तमी० का० १०६) इस वाक्यके 'श्रविदरोषतः'

१ "बह्नसभी हेत्।रित्यर्थ नैयायिकमीमांसकादयो मन्यन्ते । कार्ति पुतः बह्नसभी हेत्तिसीरप्यन्ते इत्याहः "मीति बैतानि पक्षप्यांन्वय-प्रतः बह्नसभी होत्तिसीरप्यन्ते इत्याहः "मीति बैतानि पक्षप्यांन्वय-स्वित्यक्तापाणि, तथा प्रवाधितविषयस्यं चतुर्वे रूपम् तथा विवक्षितंक-स्वत्यक रूपान्तरः "तथा जातत्यं च ज्ञानविषयस्यं च, नह्याता हेत्तुः स्वसत्तामात्रेण गमको चुक्त इति ।"—हेत्नीयः १० ६०, हेतुर्विक देश १० २० १८ । २ "प्राचीनास्त्र व्याप्यत्येन ज्ञायमानं विज्ञुमनुमितिकरण-मिति वर्यत्ति । तद्दृश्यति स्रमुमायां ज्ञायमानं विज्ञु तुकरणं न हि।" —हि। पू॰ १० १०। "माहानां मते जानमतीन्त्यम् । ज्ञानन्या ज्ञातता प्रत्यक्षा वया ज्ञायननुमीयते ।"—हि। वृ० १० ११६ ।

पदमें सप्तहित है। ककतकुदेवने उसका बैसा विवरण भी किया है। क्षीर विवानन्दने तो उसे स्पष्टतः हेतुलबणका ही प्रतिपादक कहा है। प्रकलकुकै पहिले एक पात्रकेपारी या पात्रव्यामी नामके प्रसिद्ध नैनावार्थ में ही गये हैं जिन्होंने कंत्यका कर्यन नतिके लिए 'त्रिवस्त्रव्यक्तयंन' नामक प्रन्य रचा है पोर हेतुका एकमात्र 'क्ष्यस्वानुष्पन्तव्यं तथाल स्थिर किया है। उनके उत्तरवर्ती सिद्धसेन' सकतकु, बीरसेन', कुमारनिद, विवानन्द, प्रनत्यवीर्थ, प्रभावन्द्र, बादिराज, वादिवसुर्गिर और हेमचन्द्र प्रादि सभी जैनताकिके सम्ययानुष्पन्नव्य (प्रविनामान) की हो हेतुका क्ष्यल होनेका सवस्त्रवाके साथ समयंन किया है। बहुतः प्रविनाभाव ही हेतुकी गमतामें प्रयोजक है। त्रैक्ष्य या पाञ्चक्य्य तो गुरुभूत एवं प्रवि-नामावका ही विस्तार है। इतना ही नहीं रोनों प्रव्यापक मी हैं। इति-कोदबादि हेतु पक्षयमं नहीं हैं किर भी घविनाभाव रहनेके गमक वेके वाते हैं। धा० धर्मभूषणने भी त्रैक्य और पाञ्चक्य्यकी सौरपत्तिक प्रात्तिचना करके 'क्षय्यवानुष्पन्नव्यं को ही हेतुलकाण सिद्ध किया है और निम्म दो कारिकाधीके हारा धरने वक्तव्यक्ते पुष्ट किया है :—

१ "सपक्षेणैव साध्यस्य साध्ययंदित्यनेन हेतोश्येलक्षयम्, प्रविरोधात् स्यययानुपूर्णात् च दश्यता केवलस्य जिलकणस्यासाधवत्यमुश्तं तत्पुत्रे-त्यादिवत् । एकलक्षणस्य तृ गमकर्त्वः "नित्यलंकान्तपक्षेत्रं विक्रिया नो-पपवते" इति वहुलमन्यपानुपपतेरे साध्ययात् । — मध्यक् क साध्यात् । स्वत्यक्षः च साध्ययत् । इति हत् हत् क्ष्यायत् । स्याद्वा-दस्य प्रकाशितत्यात् । "— मध्यक ९ ९० २०६ । ३ सिद्धतेनने 'सम्ययानुपपपप्रत्यं को 'मस्ययानुपपप्रत्यं हेतोलंखणमीरितम्'—(न्याव्याक्षाकका० २१) वार्यो ब्राप्तयं के 'मस्ययानुपप्रप्रत्यं को 'मस्ययानुपप्रप्रत्यं हेतोलंखणमीरितम्'—(न्याव्याक्षाकका० २१) वार्यो ब्राप्तयं वेद्याया है और 'ईरितम्' शब्यका प्रयोग करके उसकी प्रतिद्वि एवं सनुसर्ण क्यापित किया है । ४ देखो, व्यवसाठ पुर १३, १० २४६ ।

श्रन्यवानुपपन्तत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् । नात्यवानुपपन्तत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ॥ श्रन्यवानुपपन्तत्वं यत्र कि तत्र पञ्चिक्तः । नात्यवानुपपन्तत्वं यत्र कि तत्र पञ्चक्तिः ॥

इनमें पिछली कारिका धावार्य विद्यानन्दकी स्वोपन्न है और वह प्रमाणपरीक्षामें उपलब्ध है। परन्तु पहली कारिका किसकी है? इस सम्बन्धमें यहाँ कुछ विचार किया जाता है।

इसमें सन्देह नहीं कि यह कारिका नैरूप्य बाधनके लिए रची गई है प्रीर वह वहें महत्वको है। विद्यानन्दने स्थानी उपयुक्त कारिका भी इसीके प्राथार पर पीचरूपका वाधन करनेके लिए बनाई है। इस कारिकांक कहांव्यनन्त्रमाँ अन्यकारोंका मदमेद है। विद्विवित्तरम्य टीकांके कर्ता अनन्तवीयोने उसका उद्याम वीमन्यस्त्वामीये वतलाया है। प्रभावन्द्र और वादिराज' कहते हैं कि उस्त कारिका सीमन्यस्त्वामीके समस्त्रारुपते लाकर पद्मावतीदेवीने पाक्केसरी प्रचवा पाक्रव्यामीके विए समिष्त की थी। विद्यानन्त्र उसे वास्तिककारको कहते हैं। बारिदेवसूरिर भीर शातिरक्षित्र पाक्रवामीकी प्रकट करते है। इस तरह इस कारिका के कर्त लका प्रमिण्य बहुत पुरावत है।

देखना यह है कि उसका कर्ता है कीन ? उपर्युक्त सभी धन्यकार ईसाकी प्राव्यी सातान्दीले ११वीं सातान्दीके नीतर हैं और सान्तरक्षित (७०१-७६३ ई०) सबमें प्राचीन हैं। सान्तरक्षितने पात्रस्वामीके नामसे और भी कितनी ही कारिकामों तथा परवास्थादिकोका उल्लेख करके उनका मालोचन किया है। इससे वह निश्चितरूपसे मानुम हो

१ सिद्धिषिनि० टी० पृ० ३०० A । २ देखो, गद्यक्याकोशयत पात्रकेशरीकी कथा । ३ न्यायिषि० वि० २-१४४ पृ. १७७ । ४ तस्वार्थ-स्ती० पृ० २०४ । १ स्था० रत्ना० पृ० १२१ । ६ तस्वर्सं० पृ० ४०६ ।

जाता है कि ज्ञान्तरक्षितके सामने पात्रस्वामीका कोई ग्रन्थ भवश्यही रहा है। जैनसाहित्यमें पात्रस्वामीकी दो रचनाएँ मानी जाती हैं--- १ जिलक्ष-णकदर्यन और दसरी पात्रकेशरीस्तोत्र । इनमें इसरी रचना तो उपलब्ध है. पर पहली रचना उपलब्ध नहीं है। केवल बन्धान्तरों ब्रादिमें उसके उल्लेख मिलते हैं। 'पात्रकेशरीस्तोत्र' एक स्तोत्र ग्रन्थ है भौर उसमें म्राप्तस्तृतिके बहाने सिद्धान्तमतका प्रतिपादन है । इसमें पात्रस्वामीके नाम से शांतिरक्षितके द्वारा तत्त्वसंग्रहमें उद्धत कारिकाएँ, पद, बाक्यादि कोई नहीं पाये जाते। बतः यही सम्भव है कि वे जिलक्षणकदर्यनके हों; क्योंकि प्रथम तो ग्रन्थका नाम ही यह बताता है कि उसमें त्रिलक्षणका कदर्थन-लण्डन-किया गया है। इसरे, पात्रस्वामीकी बन्य तीसरी ब्रादि कोई रचना नहीं सनी जाती, जिसके वे कारिकादि सम्भावनास्पद होते। तीसरे, अनन्तवीर्यकी चर्चासे मालूम होता है कि उस समय एक आचार्यपरम्परा ऐसी भी थी. जो 'ग्रन्यथानपपत्ति' वात्तिकको त्रिलक्षणकदर्थनका बतलाती थी। चौथे, बादिराजके उल्लेख और श्रवणवेलगोलाकी मह्लिषेणप्रश-स्तिगत पात्रकेशरी विषयक प्रशंसापदा से भी उक्त वात्तिकादि त्रिलक्षण-कदर्यनके जान पड़ते है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पात्रकेशरी नामके एक ही विद्वान जैन साहित्यमें माने जाते हैं और जो दिग्नाग (४२५ ई०) के उत्तरवर्ती एवं सकलकुके पूर्वकालीन हैं। सकलकुने उक्त वात्तिकको न्यायविनिश्चय (का॰ २२३ के रूपमें)में दिया है भीर सिद्धि-विनिश्चयके 'हेत्लक्षणसिद्धि' नामके छठवें प्रस्तावके बारम्भमें उसे स्वामी का 'धमलालीढ' पद कहा है। धकलखदेव शान्तरक्षितके समकालीन हैं।

१ देखो, न्यायवि० वि०। २ "महिमा स पात्रकेशारिगुरोः परं भवति यस्य भक्त्यासीत् । पदावती सहाया त्रितकाणकदर्यनं कर्त्यूम्॥" ३ सान्तरखितका समय ७०५ से ७६२ और सकतक्कृदेवका समय ७२० से ७६० ६० माना जाता है। देखो, ब्रक्कसक्कृद्वक की प्र०पू० ३२।

भीर इसलिए यह कहा जा सकता है पात्रस्वामीकी जो रचना (त्रिलक्षण-कदर्यन) शान्तरक्षितके सामने रही वह ग्रकलक्ट्रदेवके भी सामने भवश्य रही होगी। बत: यह बनुमान लगाया जा सकता है कि बौद्ध विद्वान शान्तरक्षितके लिए जो उक्त वार्तिकका कर्ता निर्भान्तरूपसे पात्रस्वामी विवक्षित हैं वही धकल छुदेवको 'स्वामी' पदसे धमिप्रेत हैं। इसलिए स्वामी तथा 'भ्रन्ययानुषपञ्चत्व' पद (वात्तिक) का सहभाव और शान्ति-रक्षितके सुपरिचित उल्लेख इस बातको माननेके लिए हमें सहायता करते है कि उपयुक्त पहली कारिका पात्रस्वामीकी ही होनी चाहिए। स्रकलकू भौर शान्तरक्षितके उल्लेखोंके बाद विद्यानन्दका उल्लेख भाता है। जिसके द्वारा उन्होने उक्त वात्तिकको वात्तिकारका वतलाया है। यह वात्तिककार राजवात्तिककार अकलञ्जदेव मालुम नहीं होते!;क्योंकि उक्त वात्तिक (कारिका) राजवात्तिकमें नहीं है, न्यायविनिश्चयमें है। विद्यानन्दने राजवात्तिकके पदनाक्यादिको ही राजवात्तिककार (तत्त्वार्यवात्तिककार) के नामसे उद्भुत किया है, न्यायविनिश्चय भादिके नहीं। भ्रतः विद्यानन्द का 'वात्तिककार' पदसे अन्ययानुपपत्ति' वात्तिकके कर्त्ता वात्तिककार--पात्रस्वामीही अभिन्नेत हैं। यद्यपि वात्तिककारसे न्यायविनिश्चयकार अक-लक्ट्रदेवका ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि न्यायधिनिश्चयमें वह वात्तिक मूलरूपमें उपलब्ध है, किन्तु विद्यानन्दने न्यायविनिश्चयके पदवा-क्यादिको 'न्यायविनिश्चय' के नामसे अथवा 'तदुक्तमकलकूदेवै:' आदि-रूपसे ही सर्वत्र उद्धत किया है। मत: वात्तिककारसे पात्रस्वामी ही विद्या-नन्दको विवक्षित जान पड़ते हैं। यह हो सकता है कि वे 'पात्रस्वामी' नामकी अपेक्षा वार्तिक और वार्तिककार नामसे अधिक परिचित होगे, पर उनका ग्रमित्राय उसे राजवात्तिककारके कहनेका तो प्रतीत नहीं होता।

१ कुछ विद्वान् बात्तिककारसे राजवात्तिककारका ग्रहण करते हैं। देसी, न्यायकुम् ० प्र० प्र० ए० ७६ ग्रीर श्रक्तककु० टि० ए० १६४।

धव अनन्तवीर्य और प्रभाचन्द्र तथा वादिराजके उल्लेख धाते हैं। सो वे मान्यताभेद या ब्राचार्यंपरम्पराश्रुतिको लेकर हैं। उन्हें न तो मिथ्या-कहा जा सकता है और न विरुद्ध । हो सकता है कि पात्रस्वामीने अपने इष्टदेव सीमन्धरस्वामीके स्मरणपूर्वक और पद्मावतीदेवीकी सहायतासे उक्त महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट धमलालीड-निर्दोषपद (वार्तिक) की रचना की होगी और इस तरहपर अनन्तवीय आदि आचार्योंने कतंत्व विषयक अपनी अपनी परिचितिके अनुसार उक्त उल्लेख किये हैं। यह कोई भ्रसम्बद्ध, काल्पनिक एवं भ्रमिनव बात नहीं है। दिगम्बर परं-परा में ही नहीं स्वेताम्बर परम्परा, वैदिक और बौद्ध सभी भारतीय परम्पराम्रोंमें है। समस्त द्वादशांग श्रत, मनःपर्यय मादि ज्ञान, विभिन्न विभृतियां मंत्रसिद्धि, ग्रन्थसमाप्ति, सङ्कटनिवृत्ति ग्रादि कार्ब परमात्म-स्मरण, मात्म-विशक्ति, तपोविशेष, देवादिसाहाय्य मादि यथोचित कारणों से होते हए माने गये हैं। झतः ऐसी बातोंके उल्लेखोंको बिना परीक्षाके एकदम अन्धभन्ति या काल्पनिक नहीं कहा जा सकता । इवेताम्बर विद्वान के कायल भ्रताकृक भक्तोंने इसकी प्रतिष्ठा मनगढ़न्त ढल्लसे बढ़ाई। ग्रीर यहाँ तक वह बढ़ी कि खद तकंग्रन्थ लेखक ग्राचार्यभी उस कल्पित ढञ्जके शिकार बने · · इस कारिकाको सीमन्घरस्वामीके मुखमेंसे धन्धभक्ति के कारण जन्म लेना पडा ... इस कारिकाके सम्भवत: उद्भावक पात्रस्वामी दिगम्बर परम्पराके ही हैं: क्योंकि भक्तपूर्ण उन मनगढन्त कल्पनाम्रोंकी स्टि केवल दिगम्बरीय परम्परा तकही सीमित है।" (प्रमाणमी० भा० पु० ६४) केवल अपनी परम्पराका मोह और पक्षप्राहिता के भ्रतिरिक्त कछ नहीं है। उनकी इन पंक्तियों और विचारोंके सम्बन्धमें विशेष कर धन्तिम पंक्तिमें कुछ लिखा जा सकता है। इस संक्षिप्त स्थान पर हमें जनसे मही कहना है कि निष्पक्ष विचारके स्थान पर एक विद्यानको निष्पक्ष विचार ही प्रकट करना चाहिए। इसरोंको अममें डालना एवं

एवं स्वयं भ्रामक प्रवृत्ति करना ठीक नही है।

## २१ हेतु-भेव--

वार्तिक परम्परामं क्वंप्रवम कणादर्शे हेनुके भेदोंको निनाया है। उन्होंने हेकु पांच भंद प्रव्यक्ति किये हैं। किन्यु टीकाकार प्रथसपार्थ ज्यन्ते निर्द्यक्त मात्र मात्र के दुर्जित होता है। है देशा प्रवस्ताय नहीं तत्तादी । इससे यह प्रतीत होता है कि वैशेषिक दर्शनमें हेनुके पांचके भी भ्रषिक भेद स्वीकृत किये गये है। न्यायदर्शनके प्रवस्त कीतनमें और साक्य-कारिकाकार ईवरक्त्रणने पूर्ववद, त्रीवयत तथा सामाय्यतिदृद्ध से तीन भेद कहे हैं। भीभाकक हेनुके किन्तने भेद भावते हैं, यह मानून नहीं हो, सका। बौद दर्शनमें स्थान, कार्य भीर धनुपत्नक्वि से तीन भेद हेनुके वन्ता भी स्थान करते हों है। इससे प्रयम्भ स्वाक्त हो किन्तने भी स्वत्र प्रवस्ति हों हो हमने प्रयमके सो हिनुभोंको विधिवासक भीर मन्तिम अनुपत्तक्वि हें हो निषेषसामक ही विधानक भीर मन्तिम अनुपत्तक्वि होंको निषेषसामक ही

जैनदर्शनके उपलब्ध साहित्यमें हेतुओंके भेद सबसे पहले प्रकलक्टूदेव-

१ "पस्चेर कार्य कारणं संयोगि विरोधि समवािय चेति लेक्किक्म् ।"
—चैत्रांबिण कुण ६-२-१ । २ "शास्त्र कार्योत्यस्य निदर्शनायं इतं नाववारणार्थम् । कस्मात् ? व्यतिरेकदर्शनात् । तद्यमा—मध्यदुर्गेशावयम् व्यवित्तस्य हेतुर्गिक्कम् चन्द्रोत्यः समुद्रबृद्धेः कुपुरिवकासस्य च वतप्रसा-रोऽगस्योदयस्येति । एवमादि तत्यस्येस्परिति सम्बन्ध्यात्रवक्तात् तिद्व ।"—प्रसास्त्रवा १९० १०४ । ३ "प्रच तत्यूर्वकं त्रिविष्णपुमानं पूर्वकश्येयस्यात्रान्यात्रदेश्यः च ।"—स्याप्त्रव १-१-४ । ४ "शीच्येव तिक्कृति" "मुद्रपत्रवाः स्वाभावकार्यं चेति ।"—सार्वावि १९० १७ । ६ "प्रम ४ "का च प्रयोगसेयरिकारयंत्रकारा ।"—सार्विव १९० ४७ । ६ "प्रम द्री सस्तुतायनी" "एकः प्रतिवेषयहेतुः"—स्वाप्तिक १० १४ ।

के प्रमाणसंप्रहर्से मिसते है। उन्होंने चक्कावसायक ६ और सक्कावप्रतिवेषक ३ इस तरह नो उपलब्धियों तथा ससक्कावसायक ६ अनुप्रतिक्ष्यों का वर्णन करके इनके धीर भी भवान्तर भेदोंका सकेत करके इन्हींसें भन्तमांव हो जानेका निर्देश किया है। साथ ही उन्होंने धर्मकीतिक इस कपनका कि 'स्वभाव और कार्यहेतु भावसायक ही हैं तथा प्रमुप्तिक ही भावसायक हैं निरास करके उपलब्धिक्य स्वभाव और कार्यहेतुकों भी प्रभावसायक हैं निरास करके उपलब्धिक्य स्वभाव और कार्यहेतुकों भी प्रभावसायक सिद्ध किया हैं। सक्काबुदेव के इसी मत्तव्य को लेकर माणिवयनन्ति', विद्यानन्त्र' तथा वारिदेवसुरिने' उपलब्धि और प्रमुप्ताव्यव्यवस्थ समस्त हेतुओंका संग्रह करके दोनोंको विधि और निवेष-स्वपन्त्र स्वार्थ होते होते प्रभावनाय है और उनके उत्तर भेदोंको परिवर्णित किया है। प्राच धर्ममुप्तान्य भी इसी अपनी पूर्वपरम्या के प्रमुद्धार करित्य हें दु-भेदोंका वर्णन किया है। न्यायदीपिका और परीक्षामुल के अनुसार हेतुभोंके निम्म भेद हैं:—

१ "सत्प्रवृत्तिविभित्तानि स्वसन्वयोपलञ्चयः॥
तथाऽसद्व्यवहाराय स्वभावानुपलञ्चयः॥
सत्वृत्तिप्रतिषेषाय तिष्ठिर्द्वोपलञ्चयः॥"—प्रमाणसं० का०
२१, ३०॥ तथा इनकी स्वोपज्ञपृत्ति देखें॥
१ "नानुपलव्यिदेव प्रभावसाधनी""।"—प्रमाणसं० का० ३०॥
१ "तेवो, परीकामुक ३-४० ते ३-६३ तकके सुत्र। ४ देखो,
प्रमाणपरी पु० ७२-७४॥ १ देखो, प्रमाणपरत्वालोक का तृतीय
परिच्छेत ॥ प्रमाणपरीकानुसार हेतुनेचों को वहीं से वानना पाहिए।

[स्वासदी(पकाक सनुसार]
हेतु
हिस्किय प्रतियेषस्य

र प्रतियेषस्य

विधिक्षम प्रतियेषस्य

र प्रतियेषसायक विधिक्षा प्रतियेषसाथ

प्रकृति स्वार्थक विधिक्षम प्रवेत उत्तरवर सहवर

कायंरूप कारणरूप विशेषरूप पूर्वचर उत्तरचर सहचर =६ + १+२=६

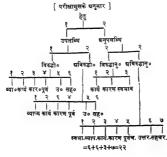

### २२. हेत्वाभास--

मैयायक' हेतुके पांच रूप मानते हैं। धतः उन्होंने एक एक रूपके प्रभावमें पांच हेत्याभास माने हैं। वैवेषिक' धीर बौद' हेतुके तीन रूप स्वीकार करते हैं। इसिनए उन्होंने तीन हेत्याभास माने हैं। पख- धमंत्रके प्रभावके धमंद्रके धम

१ "सम्यमित्रवारिकद्वकरण्डमसाध्यस्यस्यतिकाला हेलामासाः।"

ग्यायपुर १-२-४ । "हेतीः एक्न सक्यानि स्वसर्वत्यातीन उत्तानि ।
तेवामेकीरापये पंत्र हेलाभासा मचिन । सचिद-विचद-सन्नेकानिक-काखाएयापदिष्ट-अकरण्यसाः।"—मयाक्तिक्या पुर १४ । न्यायक्षे १९
१४ । " "प्रतिसदोज्यव्येतासन् वन्तिस्यस्यात्रपरेशः।"—मेकी कु
१-१-१४ । "यदन्त्रेमेत सम्बद्ध प्रतिस्यं न तर्वत्ति । तरमावे च नास्त्यक् तिल्लाङ्गमन्त्रापकम् ॥ विपरीतमतो यत् स्यादेके द्वित्येन वा विद्यासिद-सन्त्यमतिङ्क काष्ट्रपरिकती । "—म्बस्तक पुर १०० । १ "सर्विद्य-द्वित्यमासाः चतुर्वस स्रविद्यानेकानिकविष्यस्यायः।"—मारुष्ठ १ ।
१ ("एतेनाशिद्यविद्यनित्यानिक्यवित्यस्यनानमनपरेशस्यकुतः मवि।"प्रतस्याण भावः ११ १६ । ६ देशोः न्यायम्बक्तः १० ३ ।

प्रवेशनात वर्षन धौर प्रसत्तरादमाध्यमत धनध्वसित्रके वर्षनंकरा धाराय प्राय: एक है धौर स्वय विद्ये प्रशंतमादने 'धारायार' कहकर धनध्य-सित्र हे होता साम ध्यवा विच्न हेल्लामासका एक नेव बतलाया है। कुछ मी हो, इतना धवस्य है कि प्रशंतनादने वैवेधिकटरांन सम्मत तीन हेल्लामांके धलावा इत चौरे हेल्लामासको मी कल्पना की है। धजात नामके हेल्लामांके धा मानका प्रशंत कह धाए है कि धर्मदेत नेवाधिक धौर मीमांककोंके नामवे जातव्य सहित्र बहुत्वकल हेल्ला निर्देश कि धर्मदेत नेवाधिक धौर मीमांककोंके नामवे जातव्य सहित्र बहुत्वकल हेल्ला निर्देश केला है। सम्मत है जातव्यक्त धीर मीमांककोंके नामवे जातव्य सहित्र बहुत्वकल हेल्ला मिंद्र केला है। सम्मत है जातव्यक्त धीर मीमांककोंके नामवे जातव्य सहित्र बहुत्वकल हेला करने करनामी हो। सम्मत है जातव्यक्त भी प्रशंत कर्मान हमा है। प्रकल हुदेवने इत होला मातका उल्लेख करके प्रसिद्ध क्षान्यमांकि क्या है। उनके अनुनामी माणिवयनांत्र धारित भी उत्ते धीर्य हमांब हिया सामव चे उदाहुत किया है।

जैन विद्वान् हेनुका केवल एकही धन्यधानुपप्रशत-धन्यधानुपप्रतिरूप मानते है। घतः यदाष्में उनका हेत्यामास भी एक ही होना चाहिए। इस सम्बन्धमं मूल्पप्रक धकलकुदेवनें वही योग्यताते उत्तर दिया है। वे कहते हैं कि बस्तुतः हेत्यामास एक ही है धीर वह है धिकिप्रकर प्रथवा प्रसिद्ध। विरुद्ध प्रसिद्ध धीर सम्विष्य वे उसीने विस्तार है। चिक्र धन्यवान्त्रपत्तिका धनाव धनेक प्रकारके होता है इसलिए हेवा-

१ देखो, प्रशस्तपा० भा० ११=, ११६ ।

भासके असिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचारी और अकिञ्चित्कर वे चारभी भेद हो सकते हैं या अकिञ्चित्करको सामान्य और शेषको उसके भेद मानकर तीन हेत्वाभास भी कहे जा सकते है। अतएव जो हेत् त्रिलक्षणात्मक होनेपर भी ग्रन्थयानुपपन्नत्वसे रहित हैं वे सब धिकञ्चित्कर हेत्वाभास हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अकलकुदेवने पूर्वसे प्रसिद्ध इस ग्रकिचितत्कर हेरवाभासकी कल्पना कहाँसे की है ? क्योंकि वह न तो कणाद और दिग्नाग कथित तीन हेल्बाभासोंमें है और न गौतमस्त्रीकृत पाँच हेत्वाभासोंमें है ? श्रद्धेय प० सुखलालजीका कहना है कि 'जयन्त-भट्टने प्रपनी न्यायमंजरी (पृ० १६३)में ग्रन्यवासिद्धापरपर्याय अप्रयोजक नामक एक नए हेल्बाभासको माननेका पर्व पक्ष किया है जो वस्तृतः जयन्तके पहिले कभीसे चला भाता हुआ जान पड़ता है। "अतएव यह सम्भव है कि अप्रयोजक या अन्यथासिङ माननेवाले किसी पूर्ववर्ती तार्किक प्रत्यके भाषारपर ही अकलकूने अकिचित्कर हेत्वाभासकी अपने ढक्कसे नई सृष्टि की हो।' निःसन्देह पण्डितजीकी सम्भावना भौर समस्थान दोनों हृदयको लगते है । जयन्तभट्टने इस हेत्वाभासके सम्बन्धमें कुछ विस्तार-से बहुत सुन्दर विचार किया है। वे पहले तो उसे विचार करते करते

प्रक्रिकारकान् सर्वास्तान् वयं सङ्घ्रिपाहे । — स्थायिक का० ३७० । २ प्रमाणकी० सा० टि० पृ० १७ । ३ देखो, स्वायमं० पृ० १६३-१६६ (प्रमेष प्रकरण) । ४ "मास्ता तहि षठ्ठ एवायं हेत्वाजासः सम्यप् हेतुता ताववयोक्तनयेन नास्तुते एव न च तेष्यन्तमंवतीति बसाय् चठ्ठ एवाविष्ठते । कथ विभागमुगीमिति चेद्र, प्रतिक्रीसच्याम इदं मुगम्, भनितकामनः सुरुप्टमपीममप्रयोजकं हेत्वाआसमपह्वीमहि न चैवं दुक्तमाति । त्या विकास होता । ४ × ४ "तदेवं हेत्वाभास समस्रिद्धवर्गं एव निश्चिषामः ।" × ४ प्रवचा सर्वहेत्वाभासानुस्वीम

१ 'म्रन्ययानुपपन्नत्वरहिता ये त्रिलक्षणाः ।

साहसपूर्वक छठवाँही हेत्वामास मान लेते हैं और यहाँ तक कह देते है कि विभागसूत्रका उलंघन होता है तो होने दो सुस्पष्ट दृष्ट ग्रप्रयोजक (ग्रन्थयासिद्ध) हेत्वाभासका ग्रपह्लव नहीं किया जा सकता है भीर न बस्तुका उलघन । किन्तु पीछे उसे ग्रसिद्धवर्गमें ही शामिल कर लेते हैं। मन्तमें 'भयवा'के साथ कहा है कि अन्ययासिद्धत्व (अप्रयोजकत्व) सभी हेत्बभासवृत्ति सामान्यरूप है, छठवाँ हेश्वाभास नही । इसी अन्तिम ग्रमि-मतको न्यायकलिका (पु॰ १४)में 'स्थिर रखा है। पण्डितजीकी सम्भा-बनासे प्रेरणा पाकर जब मैने 'श्रन्ययासिख'को पूर्ववर्ती तार्किक ग्रन्थोंमें खोजना प्रारम्भ किया तो मभ्रे उद्योतकरके न्यायवासिकमें<sup>र</sup> ग्रन्यथासिक हैत्वाभास मिल गया जिसे उद्योतकरने असिद्धके भेदोमें गिनाया है। वस्ततः श्रन्यथासिद्ध एकप्रकारका अप्रयोजक या श्रकिचित्कर हेत्वाभासही है। जो हेतु अपने साध्यको सिद्धन कर सके उसे अन्यथासिद्ध अथवा प्रकिचित्कर कहना चाहिए। भलेही वह तीनो प्रथवा पाँचों रूपोंसे युक्त क्यों न हो। अन्यथासिद्धत्व अन्ययानुपपन्नत्वके अभाव-अन्यथाउपपन्नत्वसे मतिरिक्त कुछ नही है। यही बजह है कि अकलकुदेवने सर्वलक्षणसम्पन्न होने पर भी अन्यवानुपपन्नत्वरहित हेत्य्रोंको खर्किचित्कर हेत्वाभासकी संज्ञा दी है। प्रतएव ज्ञात होता है कि उद्योतकरके ग्रन्यथासिद्धत्वमें से ही ग्रकलकुने प्रकिचित्कर हेत्वाभास की कल्पना की है। ग्रा॰ माणिक्यनिन्दने इसका बीधे हेत्वाभासके रूपमें वर्णन किया है। पर वे उसे हेत्वाभासके

मन्यथासिद्धत्वं नाम रूपमिति न षष्ठोऽयं हेत्वाभासः ।--प० १६६ ।

१ "प्रप्रयोजकलं च सर्वहेलाभासानामनुगतं रूपम्। प्रनित्याः परमा-णवो मूर्तत्वात् इति सर्वनकाणसम्पन्नोऽन्यप्रयोजक एव ।" २ "संऽयमसि-दत्व भवति प्रज्ञापनीयपर्मसमानः, प्राथवासिदः, प्रन्यणसिद्धस्वति।"

<sup>--</sup> पृ० १७५ । ३ **परीकामु**स ६-२१ ।

लक्षणके विचार समयमें ही हेल्वामान मानते हैं। बादकालमें नहीं। उस समय दो पदामें दोष दिला देनेखे ही स्पुतन्त्रप्रयोगको दूरिया बतलाते हैं। तात्रप्यं यह कि वे मिकिन्सकरको स्वतन्त्र हेल्वामास मानते सास लोर भी नहीं देते। देवतास्त्र दिखानोंने मिकिद्यादि पूर्वोन्ततोंने हो हेल्या-मास स्वीकृत किये हैं, उन्होंने मिकिप्तक्रको नहीं माना। माणिय-नित्ते मिकिप्तकरको हेल्यामास माननेकी जो दृष्टि बतलाई है उस दृष्टिसे उसका मानना उचित है। बादिदेवसूरि' मौर यद्योविकथनें यद्यिय मिकिप्तकरका सम्बन्ध किया है पर वे उस दृष्टिको मेरे स्थालमें मोमल कर गये हैं। मन्याचा वे उस दृष्टिके उसके मीजियको जरूर स्वीकार करते। मान वसंभूषणने सपने पुत्रय माणियनतिक्का मनुस्तम स्वा है मौर उनके निदेशानुसार मिकिप्तकरको चौचा हेल्यामास बताया है। मैर

इस तरह न्यायदीपिकामें आये हुए कुछ विशेष विषयोंपर तुलता-स्पक विश्वेषन किया है। मेरी इच्छा ची कि सागम, नय, सप्तमंगी, प्रनेकान्त भादि शेष विषयोंपर भी इसी प्रकारका कुछ विचार किया जावे पर प्रपत्नी ग्राविज, साधन, समय भीर स्थानको देखते हुए उसे स्थानित कर देना पत्रा।

१ "लक्षण एवासी दोषो ज्युत्पन्तप्रयोगस्य यस्त्रदोषणेव दुष्टत्वात्।"
—परीक्षा० ६-३८ । २ न्यायाव० का० २३, प्रमाणनय० ६-४७.३
३ स्याद्वादरत्या० ए० १२३० । ४ जैनसङ्गा० ए० १८ ।

## भगवतीयका में उल्लिखित कृष और ग्रन्थकार---

ष्ठा० धर्ममुष्यने धपनी प्रस्तुत रचनामें धनेक प्रत्य धौर ग्रन्थकारों-का उन्लेख किया है तथा उनके कपनते धपने प्रतिपाछ विषयको पुष्ट एवं प्रमाणित किया है। धतः यह उपधुक्त बान पड़ता है कि उन प्रत्यों प्राप्त प्रत्या हो। कुछ परिचय दे दिया बाय। प्रथमतः स्यायदीपिकाम उन्लिखित हुए निम्न जैनेतर यन्य धौर ग्रन्थकारोंका परिचय दिया जाता है:—

## (क) ग्रन्थ---१ न्यायविन्तु ।

(स) प्रत्यकार—१ दिल्लाग, २ शालिकानाथ, ३ उदयन और ४ वामन ।

स्वाविक्यु—यह बौढ विद्यान प्रमंकीतिका रचा हुमा बौढ-स्वावका प्रतिद प्रत्य है। इसमें तीन परिच्छेद है। प्रथम परिच्छेदसे प्रमाणसामान्यलकाका निर्देश, उसके प्रत्यका घोर प्रमुमान दृष में वेदोंका सामान्यलकाका निर्देश, उसके प्रत्यका घोर प्रमुमान दृष में वेदोंका स्वीकार एव उनके लक्षण, प्रत्यक्ष के वेदों धादिका वर्णन किया गया है। वितोय-परिच्छेदसे प्रदुष्णाने स्वावं, परार्थ के वृद्ध, त्वावं का त्राण, हुन्हा के क्ष्य लक्षण घीर उसके स्वावं, परार्थ के वृद्ध, त्वावं के क्षय हुन्हा हे ल्वासात, वृद्धान्त, वृद्धान्ताभास धादिका निरूपण किया गया है। स्वायसीरिका वृद्ध कर इसके सम्बोधिका पृत्व दो वास्त्यों चौर पृत्व रूप पर इसके 'क्ष्यना' वेदा विद्या हुमान हेलापर इसके 'क्ष्यना' वेदा प्रत्यक्ष कर वेदा वास्त्य है। प्रत्यक्ष के व्यवनां वेदा पृत्व रूप पर इसके 'क्ष्यना' वेदा निहित है वह लुद प्रविचीतिका ही दिया हुधा है। इसके पहले बौढपरस्परामें 'क्ष्यनापोद्ध' मात्र प्रयास है। प्रताक विद्या विद्या हुधा है। इसके पहले बौढपरस्परामें 'क्ष्यनापोद्ध' मात्र प्रयास है। येनालन्दा विद्या विद्या वादाव्य (६३४ ई०)
माना वाता है। येनालन्दा विद्यांवावं क्षयाचारं वृद्धवावं विद्यांवावं विद्या

ये ! न्यायविन्दुके प्रतिरिक्त प्रभाणवास्तिक, वादन्याय, हेतुनिन्दु, सन्ताना-न्तरसिक्षि, प्रमाणविनश्वय ग्रीर सम्बन्वपरीक्षा ग्रादि इनके बनाए हुए ग्रन्थ है । प्रभिनव वर्मभूषण न्यायविन्दु ग्रादिके प्रच्छे ग्रन्थासी थे ।

१. दिक्ताप-ये बौद तरप्रवासके प्रमुख तार्किक विद्वानों से हैं ! क्लूं विद्वानों से हैं ! क्लूं विद्वानों से कि प्रोक्त के तराय है, क्षोंकि प्रीक्तिकाशतः बौद-यामके विद्वालों को नीच क्लूंने बाता थी। इन्होंने नाम, वैद्येषिक धोर मिमासा प्रादि दर्शनों के मत्त्वोंकी धानोचनात्वरूप धौर स्वतन्त्ररूप धनेक प्रकरण प्रमा र के हैं। यापप्रवेश, प्रमाणसपुच्चर, माणसपुच्चर, प्रमाणसपुच्चर, प्रमाणसपुच्चर, प्रात् तर हों । स्वत्य प्रमाणसपुच्चर, प्रमाणसपुच्चर, प्रात् तर हों हो के । स्वत्य प्रमाणसपुच्चर प्राति हों हो के ।

१ उद्योतकर (६०० ई०) ने न्यायका० पु० १२ स. १६६ पर हेवुर्वातिक भीरे हेवाआसवार्गिक नामके दो प्रत्योका उल्लेख हिला है, जो सम्मवत दिग्नागके ही होना चाहिए, क्वोंकि वाबस्पति सिधके तारपर्यदोका (६० २८६) गत सदर्गको ज्यानते पत्रतेसे बेवा प्रत्येत होता है। न्यायका० मृग्मिका पु० १४१, १४२ पर हमको किसी बौद विद्यानके प्रकट भी फिल्वे है। उद्योतकरूके पहले बौद परम्पपने सबसे प्रायक्त प्रसद अवत भीरे करनेक प्रत्योका रचनाकार दिम्माण ही हुमा है जिसका न्यायकारिक मे जगह ज्यक करवेन किया गया है।

इत ग्रम्थोके सास्त्रमधे मैंने माननीय पर महंत्रकुमारजी त्यायावायेसे दर्यापत किया था। उन्होंने मुफे तिला है— दिल्यागके प्रमामसमुम्बरके प्रमामसम्बद्धेदके ही वे दर्शाक होने चाहिए विशे उद्योत्तर हेतुवारितक या हेत्यामास्त्रमारिक कहते हैं। स्वतन्त्र ग्रम्प नहीं मानून होते यही "हेतारिक्ष्मिष क्लेषु निर्मयत्तेन वीषत्र 'एक कार्यकाको स्ववृत्ति टीकामे कर्मकामीमने निल्ला है—'वीपत आप्तार्थितकानेन प्रमामसमुम्बयादियुं'। सम्बद्ध है इससे बार्स द सब्बने हेत्यक्क्ष्मरक्का निवस्त्र हैं। 'ए रहु उद्योजित करने जो इस तकार लिखा है—"एव विषद्धविषयपविषद्धविद्धावस्त्र है। न्याय-प्रवेशपर तो जैनाबायं हरिकद्रष्ट्रास्की 'त्यायप्रवेशवृत्ति' नामक दीका है धीर इस वृत्तिपर सी जैनाबायं वायदेव कुत 'त्यायप्रवेशवृत्ति-पंजिका नामको व्यास्था है। दिल्यापका समय ईवाकी पौसी प्रीरावश्चीत त्वाद्मी (३४६-४४६) के तमयत है। या० घर्षमूचको न्यायदीपिका पु०११६ पर दक्का नामोत्त्वेल करके 'त वाति' द्वस्थादि एक कारिका उद्युत की है, वो सम्भवतः इन्हींके किसी धनुष्तक्व यन्यको होगी।

प्रस्टब्या: । एयां त्र्राहरणानि हेल्यामातवात्तिके प्रस्टब्यानि स्वयं चाम्यू-द्वाति" (१० १६०) । इससे तो यह मानूम होता है कि यहीं उद्योतकर किसी हेल्यामातवात्तिक "नामक पंचका ही उत्लेख कर रहे है जहां "विकडिकोशणांविकडिकेच्यों के उदाहरण प्रविधित किसे हैं और कहीते जिल्हें देवतेका यहां संकेतमात्र किया है । हेल्यामातवात्तिके पदसे कोई कारिका या स्लोक प्रतीत नहीं होता । वर्षित कोई कारिका या स्लोक होता तो उसे उद्युत भी किया वा कदता था । अदः हैल्यामातवात्तिक नामका कोई एम्य रहा हो, ऐसा उक्त बल्लेखसे झाफ मानूम होता है । इसी तरह उद्योतकरके निम्न उल्लेखसे हेतुवात्तिक वरणके भी होने

ह्सा तरह उद्यातकरक ानमा उत्त्वदा हुउवातिक धन्यक भा हान की सम्मावना होती है—"यदानि हुँद्वातिक दुवानोनेकान्-सित्का-सम्मेव वर्श्यतिपायेकविष्यरपर्वेदातेन जिनकाणो हेतुरिति । एतदप्यपुक्तम् है वे तक्ष में हैं । दत्तोक या कारिकाल्य नहीं हैं । धतः सम्मव है कि त्यायपरेवाकी तरह हैतुर्वातिक ग्वात्मक स्वतन्त्र रचना हो और जिसका कर्णकारीमिने धादि धन्यते सकेत भी किया हो । बहु भी सम्भव है कि प्रमाणसमुच्चयक घनुमानगरिच्छेदको स्वीपन्न वृत्तिक उन्तर पदवानखादि हों । धौर उनकी मून कारिकायेको हेत्यासावदार्शिक एव हेतुदात्तिक कर्मकुत्तर उत्तेव किया हो । फिर भी व्यवतक हेतुचक्रसम् धी प्रमाण-समुच्ययका प्रमानगरिच्छेद सामने नहीं धाता धौर हुत्तर पुष्ट प्रमाण नहीं मितते ठवतक निरवयर्थक धनी कुक नहीं कहा वा सकता ।

- २. बालिकालाक ये प्रनाकरणवानुवायी मीमांतक दार्धनिक विद्वासों एक प्रतिद्ध विद्वास हो गये हैं। इन्होंने प्रमाकर गुक्के विद्वासों के व लोरोंके साथ प्रवास की प्रकार किया है। उन (प्रमाकर) के बुद्धी नामके टोका-कम्पर, जो प्रतिद्ध मीमांतक जबस्त्वामीके वावस्त्यामीके वावस्त्यामीके प्रवास्त्र मांतक क्षेत्र के एक्ट्रीन 'ऋषुविमला' नामकी यंत्रिका लिखी है। प्रमाकरके सिद्धासों का विद्यास करवेवाला इनका 'प्रकरणपंत्रिका नामका वृद्ध पत्र मी हैं। ये इंद्याकी प्राठमें प्रतास्त्र के विद्वास नाने वाते हैं। स्वास्त्रीप्ताकारों पृत्व ११ पर इनके नामके साथ 'प्रकरणपंत्रिका' के कुछ वावस उत्तयन किये हैं।
- ३. उद्ययन— वे न्यायरशंनके प्रतिष्ठित माचार्योमें हैं। नैयायिक परम्परामें वे 'माचार्य' के नामसे विशेष उस्त्वित्तत हैं। वो स्थान वौद्ध-दर्शनमें वर्गनां वर्गनां ने निर्माल विशेष उस्ति वर्गने वर्गनां वर्गना

१ "तर्काम्बराङ्कप्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः । वर्षेष्वदयनस्वके सुबोधां लक्षणावलीम् ॥"—स्वराणा० प० १३

तिरुपाधिक सम्बन्धरूप व्याप्तिका भी खण्डन किया गया है। यद्यपि किरणावली और न्यायदीपिकागत लक्षणमें कुछ शब्दभेद है। पर दोनों-की रचनाको देखते हुए भिन्न ग्रन्थकारकी रचना प्रतीत नहीं होते । प्रत्युत किरणावलीकारकी ही वह रचना स्पष्टतः जान पडती है। दसरी बात यह है, कि बनौपाधिक सम्बन्धको व्याप्ति मानना उदयनानार्यका मत माना गया है। वैशेषिकदर्शनसुत्रोपस्कार (प० १०) में 'नाप्यनीपा-धिक: सम्बन्धः' शब्दोंके साथ पहिले पूर्व पक्षमें मनौपाधिकरूप व्याप्ति-लक्षणकी ग्रालोचना करके बादमें उसे ही सिद्धान्तमत स्थापित किया है। यहाँ 'नाप्यनौपाधिकः' पर टिप्पण देते हए टिप्पणकारने 'झाचार्यमतं दुषयन्नाह' लिखकर उसे माचार्य (उदयनाचार्य)का मत प्रकट किया है। मैं पहले कह ब्राया है कि उदयन बाचार्यके नामसे भी उल्लेखित किये जाते है। इससे स्पष्ट मालुम होता है कि धनौपाधिक-निरुपाधिक सम्बन्धको व्याप्ति मानना उदयनाचार्यका सिद्धान्त हैं और उसीकी न्याय-दीपिकाकारने बालोचना की है। उपस्कार और किरणावलीगत व्याप्ति तथा उपाधिके लक्षणसम्बन्धी संदर्भ भी शब्दशः एक हैं, जिससे टिप्पण-कारके ग्रमिप्रेत 'ग्राचार्य' पदसे उदयनाचार्य ही स्पष्ट ज्ञात होते है। वरापि प्रशस्तपादभाष्यकी व्योमवती टीकाके रचविता व्योमशिबाचार्थ भी ग्राचार्य कहे जाते है, परन्त उन्होंने व्याप्तिका उक्त लक्षण स्वीकार नहीं किया । बल्कि उन्होंने सहचरित सम्बन्ध ग्रयवा स्वाभाविक सम्बन्धको ब्याप्ति माननेकी ब्रोरही संकेत किया है<sup>1</sup>। वाचस्पति मिश्रने भी ब्रनौपा-धिक सम्बन्धको व्याप्ति न कहकर स्वाभाविक सम्बन्धको व्याप्ति कहा है ।

४. वामन—इनका विशेष परिचय यथेष्ट प्रयत्न करनेपर भी माल्म नहीं हो सका । न्यायदीपिकाके द्वारा उद्घृत किये गए वाक्यपरसे

१ देखो, ब्योमकती टीका पृ० ५६३, ५७८ । देखो न्यायवासिक-तात्पर्यटीका प० १६५, ३४५ ।

इतना अबर मासून हो बाता है कि ने सच्छे श्रामकार सीर प्रसावक विहास हुए हैं। न्यायदीरिका पू॰ १८४ पर इतके नामके तस्तेवापूर्वक इनके किसी अन्वका 'न आस्त्रमसह्ययोजयंगत्' वास्त्र उद्भूत किसा मया है।

सन जैन सन्य और सन्यकारोका निक्षण परिचय दिया जाता है। वर्मभूषणने निम्न जैन सन्य और सन्यकारोका उल्लेख किया है।

(क) ग्रम्य--- तस्त्राचंतुत्र, २ धान्तमीत्रांता, ३ वहाताच्यं, ४ यंतेनस्थाकरम, ४ धाप्तमीत्रांताविकरम, ६ तक्त्रार्थिक मीर राजवारितकपाळ, ७ व्यापवित्रवस्य, ८ गरीका-मुख, ८ तस्त्रार्थ-तातेकवारितक तथा भाष्य, १० प्रमाण परीक्षा, ११ तक-परीक्षा, १२ स्रयेषसम्बद्धार्थक क्षेत्र १३ त्रमाणिकच्य ॥

(ल) ग्रान्यकार--१ स्वानोसनन्तभन्न, २ स्रक्तकृदेव, ३ कुमारनन्त्रि, ४ नामिक्वनीय और १ स्वाहावविद्यापति (वादिराज) ।

१ तस्त्राचेषुक-पह धावार्य उमास्वाित ध्रथवा उमास्वामीकी समर रक्षा है। जो घोडे पाठमेरके साथ जैनरस्मराके होतों ही विगन्न प्रोत रहेनान्य सम्प्रदायोमे संमानक्ष्मे मान्य है धीर दोनों ही सम्प्रदायोभे हिमाने धान प्रभावनका तत्वार्य-विजित्त हिमाने हिमाने हिमाने तत्वार्य-विजित्त विधानन्त्र त्यार्य-विजित्त तत्वार्य-विजित्त विधानन्त्र त्यार्य-विजित्त तत्वार्य-विज्ञाने हिमाने हिमाने

पहली बाताब्दीके विद्वान् हैं। न्यायदीपिकाकारते तत्त्वायंतुमके प्रतेक मुत्रीको न्यायदी० (पू॰ ४,३४,३६,३८,११३,१२२) में बढ़ी ब्रद्वाके साथ उल्लेखित किया है धीर उसे यहाबायक का भी कहा है, जो उपपुत्त हो है। इतना हो नहीं, न्यायदीपिकाको भव्य इसारत भी इसी प्रतिचिकत तत्त्वायंतुमके 'प्रमाणनर्यर्रावगम' मुक्का माशय लेकर निमित्त की गई है।

बाय्तमीमांसा-स्वामी समन्तमद्रकी उपलब्धि कृतियोंमें यह सबसे प्रयान और ग्रसाधारण कृति है। इसे 'देवागमस्तोत्र भी कहते हैं। इसमें दश परिच्छेद और ११४ पद्य (कारिकाएँ) हैं। इसमें ब्राप्त (सर्वज्ञ)की बीमांसा-परीक्षा की गई है। जैसा कि उसके नामसे ही प्रकट है। धर्यात इसमें स्यादादनायक जैन तीर्थकरको सर्वत्र सिद्ध करके उनके स्याद्वाद (ग्रनेकान्त) सिद्धान्तकी संयुक्तिक सृव्यवस्था की है और स्या-द्वादिवद्वेषी एकान्तवादियोमें ग्राप्तामासत्व (ग्रसावंश्य) बतलाकर उनके एकान्त सिद्धान्तोंकी बहुत ही सुन्दर युक्तियोंके साथ आलोचना की है। जैनदर्शनके ग्राधारभत स्तम्भ ग्रन्थोमें ग्राप्तमीमांसा पहला ग्रन्थ है। इसके ऊपर भट्ट सकल कुदेवने 'झष्टशती' विवरण (भाष्य), सा० विद्या-नन्दने 'ग्रष्टसहस्री' (ग्राप्तमीमांसालंकार या देवगमालंकार) ग्रीर वस्-नन्दिने 'देवागमवृत्ति' टीकाएँ लिखी है। ये तीनों टीकाएँ उपलब्ध भी हैं। पण्डित जयचन्दजीकत इनकी एक टीका हिन्दी भाषामें भी है। श्रीमान प० जुगलकिशोरजी मुख्तारने इसकी दो और अनुपलब्ध टीकाओं की सम्भावना की है'। एक तो वह जिसका संकेत आ। विद्यानन्दने श्रष्टसहस्रीके श्रन्तमें 'श्रत्र शास्त्रपरिसमाप्तौ केचिदिदं मंगलवचनमन्-तन्यते' इस वाक्यमें आए हुए 'केचित्' शब्दके द्वारा किया है। और

१ देखो, स्वामीसमन्तमा । श्वेतास्वर विद्वान् श्रीमान् पं० मुखलालजी इन्हें भाष्यको स्वोपज्ञ माननेके कारण विकमकी तीसरीसे पौचवीं शताब्दीका अनुमानित करते हैं। देखो, ज्ञानविन्तुको प्रस्तावना।

१ स्वामीसमन्तभक्र पृ० १६६, २००।

दूसरी 'देवागमरखवारिकालंकार' है, जिसकी सम्भावना पुलस्वपुत्रासंतरीका (पृ० ६५) के 'इति देवागमरखवारिकालकार' गवस की है। परन्तु पहली में पढ़े हुए 'देवागमरखवारिकालकार' पवस की है। परन्तु पहली टीकाके होनेकी सुवना तो हक्ष ठीक सानुन होती है, क्योंकि साठ विकास होनेकी सुवना तो हक्ष ठीक सानुन होती है, क्योंकि साठ विकास होनेकी सुवना तो हक्ष ठीक पानुन होती है, क्योंकि साठ विद्यान या उत्लेख सब तक साउन तहीं हुआ। सादस्वम बात तह है कि साठ विद्यानल 'देवागमरखवारिकालकार' पर्वे हुए प्राप्त प्रमुख प्रमुख पूर्वर्गवात दो प्रसुख होती हो कि साठ विद्यानल 'देवागमरखवारिकालकार' (क्यंट्रसहली प्रीर पयनारिकालकार' (क्यंट्रसहली प्रीर प्रकाशिकालकार' (क्यंट्रसहली प्रीर प्रकाशिकालकार' (क्यंट्रसहली प्रीर प्रकाशिकालकार) का उत्लेख करते हैं प्रीर उनके देवलेकी प्रराण करते है। पत्रका प्रमुख दोनेक प्रतिकालकार हो है की प्रमुखन प्रमुखन करते हैं प्रमुखन एक व्यवनका प्रयोग भी प्रमुखन तही है। पतः 'देवागमरखवारिकालकार' नामकी कोई प्राप्त-मीमांसाकी टीका रही है, वह विना पुष्ट प्रमाणेक नहीं कहा जा सकता। पाठ धरितव वर्षमृत्यनके प्राप्तमीमांसाकी प्रकाशिकार प्रसुख त्यायदीपिकामें बड़ी हुतत्रताके साथ उद्धात की है।

महाभाष्य—ग्रन्यकारने न्यायदीपिका पृ० ४१ पर निम्न शब्दोंके साय महाभाष्यका उल्लेख किया है :—

'तदुक्त स्वामिश्रिमंहाभाष्यस्यादाबाष्तमीमांसाप्रस्तावे---'

परन्तु झाज यह ग्रन्थ उपलब्ध जैन ताहित्यमें नही है। झतः विचार-णीय है कि इस नामका कोई बच है या नहीं? यदि है तो उसकी उपलब्धि भारिका परिचय देना चाहिए। और यदि नहीं हैं तो झा० धर्मभूषणने किस भाशपर उसका उन्लेख किया है? इस सम्बन्ध भएनी भोरस कुछ विचार करनेके पहले में कह दू कि इस धन्यके भरिताल विचयमें जितना भ्राधक उहांगोहके साथ सुक्त विचार और मनुसन्धान कुल्तारसा० ने किया है! उतना शायद ही प्रवतक दूसरे विद्वानने किया हो। उन्होंने

१ देखो, स्वामीसमन्तभव प० २१२ से २४३ तक ।

प्रपने 'स्वामीसमन्त्रमा' प्रम्य के ३१ पेजोमे सनेक पहलुपोले विस्तान किया है भीर वे इस निकर्षपर पहुँचे हैं कि स्वामीसमन्त्रमा रचित महानाच्य नामका कोई ग्रन्य रहा वक्तर है पर उसके होनेके उल्लेख प्रम्य तक तेरहवी सतान्द्रीके पहलेके नहीं मिनते हैं। वो मिनते हैं वे १३वी, १४वी और १९वी तान्द्रीके हैं। सत इसके निए प्राचीन बाहित्यको टटोनना चाहिए।

#### मेरी विचारणा-

किसी ग्रन्थ या ग्रन्थकारके ग्रस्तित्वको सिद्ध करनेके लिए प्रिधिका-ग्रत निस्न साधन ग्रोपेक्षत होते हैं —

- (१) ग्रन्थोके उल्लेख।
- (२) शिलालेखादिकके उल्लेख ।
- (३) जनश्रति-परम्परा ।
- १ जहाँ तक महाभाष्यके धन्योत्लेखोकी बात है धीर वे घव तक जितने उपलब्ध हो सके हैं उन्हें मुख्तारसा॰ने प्रस्तुत किये ही है। ही, एक नया उपयोत्लेख हमें धीर उपलब्ध हुआ है। वह ध्रमयध्यवद्मपूरिकी प्रसादाहमूषणनामक लघीधरवयतात्र्यवृत्तिका है, वो इस प्रकार है —

"परीक्षित विरचित स्वामितमन्तमद्वाद्यः सूरिभिः। कय न्यक्षेण विस्तरेण। वव ग्रन्यत्र तत्त्वार्यमहामाध्यावौ "—लघी०ता० पृ०६७।

ये अभयचन्द्रवृति तथा 'गोम्बटसार की मन्दप्रबोधिका टीका छोर प्रक्रियासग्रह (आकरणांबस्यक टीकाग्रन्थ) के कठी अभयचन्द्रपूरि यदि एक है मेरि जिन्हे डा० ए० एन० उपाच्ये' तथा मुक्तारसार' ईसाकी १३वी भीर विक्वी १४वी शतास्त्रीका बिद्वान् विषर करते है तो उनके इस

१ देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १ पृ० ११६ । २ देखो, स्वामी-समन्तभद्र प० २२४ का फटनोट ।

उरलेल से महाभाष्यके विषयमे कोई विशेष प्रकाश मही पडला 1 प्रवस ती यह, कि यह उरलेल मुखारसा० के प्रसंतित उरलेलो के समग्रामिक है, उसका प्रक्लावड पूर्वाचार सभी शाप्त मही है जो स्वामीयक्यकरिक है, उसका प्रक्लावड पूर्वाचार सभी शाप्त मही है जो स्वामीयक्यकरिक सम्पर तक पहुँचावे । हुसरे यह, कि समजनकुरीर इस उस्लेलके विषयमे सभाप्त प्रतीत नहीं होते । कारण, वे समजकुरीयको सभीपस्य मान विश्व सार्थात्व प्रसाद सम्बाधित कार्याचार कर्याचारमार्थादिविर स्ववस्थ प्रसाद स्वाम स्वतं प्रसादम्याच्याच्य प्रवस्थात करते हैं यह पुस्त सम्रीक्षण करते पर प्रकार कुरेवको समित्रेल मालून नहीं होता । यात यह है कि सकतकुरेय बहाँ प्रसाद पर्वक हारा कालाविलवनको वाननेके निर्दे सभये पूर्वपित्त रुचार्थ राजवात्तिकमाध्यको मुक्ता करते बान पडले है, जहां (राजवातिक ४—४१) उन्होंने स्वय कालावि साठका विस्तारते विचार किया है।

यविष प्रक्रियासबहसे भी सभवचन्द्र सूर्ति ने सामन्तम्द्री महाभाष्यका उल्लेख किंदा है और इस तरह उनके ये दो उल्लख हो जाते हैं। परन्तु इनका पूर्वाबार क्या है? सो इन्छ भी मानुस नहीं होता। यह प्राचीन साहित्य परसे इसका अनुसन्धान करनेकी सभी भी सावस्कता बनी हुई है। २ अवतक जितने भी विवालको मार्विका सम्बन्ध हम्बा गया है उनमे

महामाज्य या तत्त्वार्थमहामाय्यका उत्त्वेखवाना कोई विजालेखाहि उप-लक्ष नहीं है। जिससे इस प्रथके मंत्तित्व विषयमे कुछ सहायता मिल सके। तत्त्वार्थमृष्यके तो शिवालेख मिलते भी हैं पर उसके महाभाष्यका कोई विजालेख नहीं मिलता।

३ जनश्रुति-परम्परा जरूर ऐसी चली ब्रा रही है कि स्वामी समन्तभद्रने तत्वार्यसुत्रपर 'गन्वहस्ति' नामका भाष्य सिखा है जिसे महाभाष्य श्रौर

१ प्रभृदुमास्वातिमृति पवित्रे वशे तदीये सकलावेवेदी । सूत्रीकृत येन जिनप्रणीत सास्त्रार्येजात सुनिपुङ्गवेन ॥—शि० १०८ । श्रीमानुमास्वातिरय यतीसस्तरवार्यसूत्र प्रकटीचकार ।

यन्मुक्तिमार्गीचरणीद्यर्तानां पायेयमर्थ्यमवति प्रजानाम् ॥-शि०१०५ (२५४)

तालापंताच्या या तालापंत्रहाताच्या भी कहा जाता है और शालमीमांसा उनका पहला प्रकारण है। परन्तु जनजूतिका पुरू धीर पुराता कोई समापार नहीं है। मानुस होता है कि इसके कारण पिछले वंधोल्लेख ही है समी गत २१ अस्तुत्वर (सन् १६०४) में कतकता में हुए वीरसासन-महोत्सवपर थी संस्करण सेठी मिले। उन्होंने कहा कि गन्यहरित महाभाष्य एक जगह सुरसित है और वह मिल सकता है। उनकी इस बातको सुनकर हमें बड़ी असनता हुई धीर प्रेरणा की कि उनकी उनकी खातिक सारिक की पूरी कोशिया करके उनकी सुनका हमें वह असनता हुई धीर प्रेरणा की कि उनकी प्रकार के मार्ग की पूरी कोशिया करके उनकी सुनका हमें वैं। इस कार्स में होनेवाले व्यवके मारको उठाने के विये वीरसेवा मन्दिर, सरसावा अस्तुत है। परन्तु उन्होंने पात उनक कोई सुनना नहीं की। इस तरह जनव्यतिका साधारपूत पुष्ट प्रमाण नहीं मिलनेसे महाभाष्यका श्रास्तित्व संदिष्ट कोशियों प्राव भी निवस है।

प्राण प्रमिनन धर्मपृष्णके सामने धर्मधनन सूरिके उपर्युक्त उल्लेल रहे हैं भीर उन्होंके धामारपर उन्होंने न्यावदीपिकाने स्मासिसमत-प्रमहत महामाम्यका उल्लेल किया वान पहुंगा है। उन्हें यदि इस बन्धकी प्राण्ति हुई होती तो वे उलके भी किसी वाक्यादिको उक्तर उन्हत करते धरी-प्रपंति विश्वको उत्तसे ज्यादा प्रमाणित करते। धतः यह नित्त्वचरूपते कहा वा सकता है कि धामार्थ धर्मपृष्ण यतिका उल्लेख महाभाष्यकी प्राण्ति-हालतका मानृत मही होता। केवल जनशुनिके धामार भीर उसके भी धामारपुत पुक्तती बन्धोतसोपारचे किया गया बान पहुंग है।

४. जंनेन्द्रब्याकरण-यह झाचार्य पूज्यपादका, जिनके दूसरे नाम देवनन्दि और जिनेन्द्रबृद्धि, प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्याकरणग्रन्थ

१ "यो देवनन्दित्रयमामिषानो बुढ्या सहत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः। श्रीपूज्यपादोऽजनि देवताभिर्यत्पुजितं पादयुगं यदीयम् ।।" श्रवणः श्रिः नं० ४० (च४)

है । श्रीमाम पं॰ नावरामजी प्रेमीके शब्दोंमें यह 'पहला जैन व्याकरण' है। इस ग्रंथकी जैनपरम्परामें बहुत प्रतिष्ठा रही है। मट्टाकलकूदेव आदि भनेक बड़े बड़े भाचायोंने अपने ग्रन्थोंमें इसके सुत्रोंका बहुत उपयोग किया है। महाकवि घनंजय ( नाममालाके कर्ता ) ने तो इसे 'अपश्चिम रत्न' (वेजोड रत्न) कहा है'। इस ग्रन्थपर अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं। इस समय केवल निम्न चार टीकाएँ उपलब्ध हैं :-१श्रमयनन्दिकत महा-वृत्ति, २ प्रभावन्द्रकृत शब्दाम्भोजमास्कर, ३ आर्थं अतिकीतिकृत पंच-वस्तु प्रक्रिया और ४ पं॰ महाचन्द्रकृत लघुजैनेन्द्र । इस प्रंथ के कर्ता ग्रा० पुज्यपादका समय ईसाकी पाँचवी भौर विक्रमकी छठी शताब्दी माना जात। है । जैनेन्द्रव्याकरणके ग्रतिरिक्त इनकी रची हुई-- १ तत्त्वार्थवृत्ति (सर्वार्थसिद्धि), २ समाधितन्त्र, ३ इष्टोपदेश, ४ धौर दशमक्ति (संस्कृत) ये कृतियाँ उपलब्ध हैं । सारसंग्रह, शब्दावतारन्यास, जैनेन्द्रन्यास ग्रीर वैद्यकका कोई ग्रंब ये धनपलब्ध रचनाएँ, है जिनके ग्रन्थों, शिलालेखों म्नादिमें उल्लेख मिलते हैं। भ्रभिनव धर्मभूषणने न्यायदीपिका पु० १ १ पर इस ग्रंथके नामोल्लेखके बिना भौर पु० १३ पर नामोल्लेख करके दो सुत्र उद्धत किये हैं।

श्वान्तमीमांताबिबरण— धंयकारते न्यायदीपिका पृ० ११५ पर इस का नामोत्सेख किया है और उसे धीमदागर्यपावका बतलाकर उसमें कार्यामांत्रिकों की प्राप्ताभासताको विस्तारिख बाननेकी प्रेरणा की है। यह प्राप्तामीमांताबिबरण प्राप्तमीमांतावापर लिखीगई धक्त कुदेवको 'ध्यन्यकारी' नामक विवृत्ति और प्राप्तामें बिचानन्दरियत धान्तकीमांतालकृति— धन्द-

२ इस ग्रन्थ और ग्रन्थारके विशेष परिषयके निवे 'वीन साहित्य और इतिहासके देवनन्दि और जनका जैनेत्रव्याकरण' निवस्य और सम धि-तन्त्रकी प्रत्यावना देखें । ३ "प्रवाणायकत कुरूप पूज्यशबस्य लक्षणं । धन-क्रवतकते कार्या राजवयगरिष्यम् । "—नाम्बाला।

सहरुमिको छोड़कर कोई दूसरा सम्य नहीं है बौर न मक्तनकुदें व तथा विद्यानस्के स्थियान कोई 'भीमवाचार्यपार' नामके सामायं है। वहु- निवत ने मी सर्वाष' खारान्त्रीमांसां रे रवे देशामवृत्ति होता है। वहु- निवत ने मी सर्वाष' खारान्त्रीमांसां रे रवे देशामवृत्ति होता है। दे ररु वृत्त्व सामायांसांसांको कारिकायोंका स्थानुसारी पर्यस्कोट ही करती है- उसे किंग्सारकांकों धारानामस्ताका विस्तार वर्णन नहीं है। प्रतः न्यायदांसिकाकारको 'धारान्त्रीमांसांविवयण से प्रप्टावी घीर प्रप्टतहरूमी विवत्तित हैं। वे रोनो दार्वित्व है की की महत्वपूर्ण भीर प्रप्टतहरूमी विवत्तित हैं। वे रोनो दार्वित्व हैं की विवा प्रपट्टतहरूमीके उसके ममेको प्रमम्भा बहुत मुक्तिक हैं। बैनदर्शनकों स्वत्य प्रपट्टतहरूमी है। बीनदर्शन हों स्वत्य मारतिय दर्शनसांहित्य इंतर्शन हों हो अंतर्शन हों हो हो हो हो स्वत्य प्रपट्टतहरूमी हो स्वत्य स्वत्य हों स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य होत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य हो हो हो हो हो स्वत्य स्वत्य

वह प्रत्येक विषयको बन्तिय व्यवस्था धनेकन्तका झालघ तेकर करताहै। तरसायसूत्रकी वसस्य टीकायोम यो व्यवस्तिक प्रधान टीका है। या श्रीमान् ए पुख्तालार्वो होनेखे तरसायेके वाहर सकते है कि "रावस्तात्क गया, सरस और विस्तृत होनेखे तरसायेके बसुर्ण टीका धन्योको पर्य ब्यकेला ही पूर्व करता है।" वस्तुत जैनदर्धनका बहुविच एव प्रामाणिक धन्यास करनेके लिए केवल रावसातिकका प्रध्ययन पर्यान्त है। न्यामयीणिकाकारने स्थान वीन पुन्नेह और ३५ पर रावसात्किका तथा पुन्व और ३२ पर उनके भाष्यका बुदा जुदा नामोल्लेक सरके कुछ बाक्य उद्युव किये हैं।

म्याविनिश्चय-यह प्रकलकुदेवकी उपलब्ध दार्शनिक कृतियोमें म्रन्यतम कृति है। इसमे तीन प्रस्ताव (परिच्छेद) है भीर तीनो प्रस्ताबोकी मिलाकर कुल ४८० कारिकाएँ है। पहला प्रत्यक्ष प्रस्ताव है जिसमे दर्शनान्तरीय प्रत्यक्षलक्षणोकी मालोचनाके साथ जैनसम्मत प्रत्यक्ष-लक्षणका निरूपण किया गया है और प्रासगिक कतिपय दूसरे विषयोका भी विवेचन किया गया है। दूसरे धनुमान प्रस्तावमे धनुमान-का लक्षण साधन, साधनाशास, साध्य, साध्याशास खादि धनमानके परिकरका विवेचन है और तीसरे प्रस्ताबमे प्रवचनका स्वरूप झादिका विशिष्ट निश्चय किया गया है। इस तरह इस न्यायविनिश्चयमे जैन-न्यायकी रूपरेखा बाधकर उसकी प्रस्थापना की गई है। यह प्रन्थ भी ग्रकल कुदेवके दूसरे प्रयोकीही तरह दुवींच भीर गम्भीर है। इसपर ग्रा० स्याद्वादांवद्यापित वादिराजसुरिकी न्यायविनिश्चयविवरण श्रथवा न्याय-विनिश्चयालकार नामकी वैद्रप्यपूर्ण विशाल टीका है। भकल दुदेवकी भी इसपर स्वीपन्न विवृत्ति होनेकी सम्भावना की जाती है, क्वोंकि लंबीयस्त्रय भीर प्रमाणसंग्रहपर भी जनकी स्वोपन्न विवृत्तियाँ है। सथा कतिपव वैसे उल्लेख भी मिलते हैं। न्यायविनिश्चय मूल प्रकल दूपन्यत्रयमे मुद्रित हो चुका है। वादिराज सुरिक्कत टीका सभी अमुद्रित है। आ धर्मभूषणने इस अन्यके नामीत्लेखके साथ न्यायदीपिका प० २४ पर इसकी प्रषंकारिका भौर पष्ठ ७० एक पूरी कारिका उद्धृत की है।

परीक्षामुख-यह ग्राचार्य माणिक्यनन्दिकी ग्रसाघारण श्रीर प्रपृत् कृति है। तथा जैनन्यायका प्रथम सूत्रग्रन्य है। यद्यपि श्रकलकुदेव जैन-न्यायकी प्रस्थापना कर चके थे और अनेक महत्वपूर्ण स्फूट प्रकरण भी लिख चुके थे। परतु गौतमके न्यायसूत्र, दिग्नागके न्यायप्रवेश, न्यायमूख मादिकी तरह जैन-यायको सुत्रबद्ध करनेवाला 'न्यायसूत्र' ग्रन्थ जैन-परम्परामे ब्रव तक नहीं वन पाया था। इस कमीकी प्रतिको सर्वप्रथम ग्रा॰माणिक्यनन्दिने प्रस्तत 'परीक्षामन' लिखकर किया । माणिक्यनस्टि-की यह अकेली एक ही अमर रचना है जो भारतीय न्यायसत्रग्रन्थों मे ध्रपना विधिष्ट स्थान रखती है। यह अपूर्व ग्रन्थ संस्कृत भाषामे निवद है। छह परिच्छेदोमे विभक्त है भीर इसकी सत्रसस्या सब मिलाकर २०७ । है। सुत्र बड़े सरल, सरस तथा नपे तुले है। साथमे गम्भीर, तलस्पर्शी भौर श्रथंगौरवको लिए हुए है। आदि और अन्तमे दो पद्य है। अक-लकदेवके द्वारा प्रस्थापित जैनन्यायको इसमे बहुत ही सुन्दर ढगसे ग्रथित किया गया है। लघु अनन्तवीर्यने तो इसे अकलकके वचनरूप समूद-को मयकर निकाला गया 'स्यायविद्यामृत-स्यायविद्याका समृत बतलाया है । इस ग्रन्थरत्नका महत्व इसीसे स्यापित हो जाता है कि इसपर घनेक महत्वपूर्ण टीकाएँ लिखी गई है। घा० प्रभावनद्वने १२ हजार श्लोकप्रमाण 'प्रमेयकमलमार्लण्ड' नामकी विशालकाय टीका

१ प्रकलकुके वचनोते 'परीक्षामुख' कैसे उद्भार हुपा है, इसके लिए मेरा 'परीक्षामुखसूत्र और उसका बद्गम' शीर्षक लेख देखें। 'स्रनेकास्त' वर्ष ४ किरण २-४ पु.० ११९-१२८।

२ "मकलङ्कवचोऽम्भोधेरुव्दश्चे येन भीमता । न्यायविद्यामृत तस्मै नमो माणिक्यनन्दिने ॥"ममेपर० पृ० :

तिसी है। इतके पीछे १२ वीं शताब्यीके विद्वान् समु धनन्तर्वीयेने प्रबक्त रचनार्विनीशानी प्रवेचरतस्मानां टोका तिसा है। यह टीका है तो छोटी, पर इतनी विवाद है कि पाठका विना कठिजाहिक सहवर्ष ही धर्यवेष हो जाता है। इससी धकररचनांके हेमचन्नाचार्य मी प्रमानित हुए है मीए उन्होंने धपनी प्रमाममीमांतानों बाद्याः तथा धर्ययः उसका धनुस्वरक्त किया है। न्यायदीपिकाकारने परीक्षामुखके धनेक मुन्नोको नामनित्र्यंक धीर विना नामनित्र्यंक उद्धा किया है। व्यवद्धाः धा० धर्मभूवचने इस धून-धनका जूब ही उपयोग किया है। स्थायदीपिकाके धाषारभूत प्रस्थीमें परीक्षामुखका नाम निया जा सकता है।

तस्वार्यक्रलोकवात्तिक और भाष्य-धा० उमास्वातिके तत्त्वार्थ-सत्रपर कुमारिलके 'मीमांसाइलोकवात्तिक' ग्रीर धर्मकीतिके 'प्रमाण-वात्तिक' की तरह पद्यात्मक विद्यानन्दने तत्त्वार्यक्लोकवात्तिक रचा है भौर उसके पद्मवातिकोंपर उन्हीने स्वयं गद्ममें भाष्य लिखा है जो तस्वायंश्लो-कवात्तिकभाष्य' धौर 'इलोकवात्तिकभाष्य' इत नामोंसे कथित होता है। प्राचार्यप्रवर विद्यानन्दने इसमें प्रपनी दार्शनिक विद्याका पूरा ही खजाना खोलकर रख दिया है और प्रत्येकको उसका धानन्दरसास्वाद लेने-के लिये नि:स्वार्थ ग्रामंत्रण दे रखा है श्लोकवात्तिकके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक चले जाइये, सर्वत्र तार्किकता और गहन विचारणा समब्याप्त है। कहीं मीमांसादर्शनके नियोग भावनादिपर उनके सुक्ष्म एवं विशाल पाणिड-त्यकी प्रसर किरणें प्रपना तीक्ष्ण प्रकाश डाल रही हैं तो कहीं न्यायदर्शन-के निग्रहस्थानादिरूप प्रगाड तमको निष्कासित कर रही है घोर कहीं बौद दर्भनकी हिममय चट्टानोंको पिषला पिषला कर दूर कर रही हैं। इस तरह श्लोकवार्तिकमें हमें विद्यानन्दके श्रनेकमुख पाण्डित्य भौर सूक्ष्य-पन्नताके दर्शन होते हैं। यही कारण है कि जैनतार्किकोंमें मानार्य विद्या-नन्दका उन्नत स्थान है । श्लोकवात्तिक के भलावा विद्यानन्दमहोदय, प्रष्ट-सहस्री. प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, आप्तपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा भीन प्रमाणपरीक्षा—विधानान्दर्श ही यह प्रत्यतम कृति है। यह प्रक-लक्क्ष्रदेश प्रमाणविध्यक प्रकरणोका धाअय लेकर रूपी गई है। यधि इतमें पर्त्तिवेशनेद नहीं है तथापि प्रमाणमात्रको धपना प्रतित्य विषय बनाकर उसका प्रकार निस्त्य विधा गया है। प्रमाणका सम्यागान्त्व लक्षण करके उसके भेद, प्रमेदों, प्रमाणका विषय तथा फल प्रोर हेतुमांकी समें मुन्दर एवं विस्तृत चर्चा की गई है। हेतु-देशि निर-र्षक कुछ संग्रहराजेशोको तो उद्धुत भी किया है। वो पूर्ववती किली वैना-चार्योके ही सतीत होते हैं। विधानत्यते तत्यावेश्तोकवार्तिक चौर प्रयक्त-हरनी की तरह यहीं भी प्रवामनानके दो ही भेद गिनाये हैं। वविक प्रक-

१ पुरंबर्तित्वके निए 'तस्वार्वयुक्ता संपत्तावरण' शीर्षक मेरा वितिय तेल देलें, स्रतेकाल वहं १ किरण १०-११ पू २०० वेको, स्वायकुष्प ६० मा० की प्रतावता पू० २० धीर स्वायी समत्त्राक पू० १८ । १ 'तिर्वेष तलादुवयोजयत्तेल नित्तवत्व —त० क्ष्तो० पू० १९० । १ 'तिर्वेष तलादुवयोजयत्तेल नित्तवत्व (स्वायत्व क्षित्रवायः द्विषयार्व मित्रातव्य "—व्यव्यक्त ०० २०९१ । १ 'विविषं हि प्रत्योज्ञातं " अस्वायत्व ०० १९० ।

लक्षु' घोर माणिक्यनन्तिने' रोसे ज्यादा कहे हैं घोर यही मान्यता बीन-परम्परार्थ प्राय: सर्वत्र प्रतिनिध्यत हुई है इससे मालूम होता है कि प्रव्यक्ति-प्राप्तके दो भेटोंकी मान्यता विद्यालनक्की घपनी है। घाट धर्मभूक्षकों ठुट १७ पर इस जन्मकी नामोल्लेखके साथ एक कारिका उद्धृत की है।

वकपरीका—यह भी ग्राचार्य विवानन्दकी रचना है। इसमें दर्गानातरीय पत्रकक्षाकोंक तमालोचनापूर्वक जैन्द्रिय्ते पत्रका बहुत सुन्दर लक्षण किया है तथा प्रतिज्ञा और हेतु इन दो भवयवोंको हो खनुमानाङ्ग वतलाया है। न्यायदीपिका १० ८१ पर इसकन्यका नामलेख हुआ है भीर उसमें भवयवोंके विवारको विदारारों जाननेको सुन्दान की है।

प्रभेगक्यमनमार्शन्य — यह था॰ गाणिक्यनन्तिक 'परोक्षामुख' सुन-ग्रन्थपर रचा गया प्रभानदाश्यांका बृहत्काय टीकायंच है। इसे पिछले लयु धनन्त्रवीयं (प्रमेयन्त्रमानाकार) ने 'उदारचित्रका' की उपमा दी भीर भ्रमा होति — म्रमेयन्त्रमानाकारे उत्तक दामने जुणुत्रके सद्धा बन्द लाया है इसले प्रमेयकमनमानंत्रका महत्व क्यापित हो जाता है। नि.स-ग्रेह सार्गक्के प्ररोध प्रकाशमें दर्शनान्तरीय प्रमेय स्कृत्या भासवान होते है। स्वतन्त्र, १९तत्त्व भीर वर्षायंता, भ्रयवायंताका निर्वयं करनेमें किटिनाई नहीं मानून होती। इस प्रन्यके त्वस्थिता भा॰ प्रभावन्द्र हिसाकी १० वर्षे भीर ११वीं शतान्त्री (६८०६१९६९) के विद्वान् माने जाते हैं'। इन्होंने प्रमेयकमनमार्शन्यके भागा न्यायकुमुदयन्त्र, तत्वावंत्रशिचरवित्रक्त्यक्ति। एम, शाकटायनन्यास, श्रद्धा-भोजनास्त्र, प्रवन्तसारस-रोक्शास्तर, गर्ब-क्याकोर, रलकरण्यव्यवकाषार्शनिका भीर वस्तावित्रदेशीका भारि प्रन्योकीर रसना की है। इनमें गढकशाकोश स्वतन्त्र कृति है भीर खेष

१ देखो, लघीय०का० २१ । २ देखो, परीक्षामु० ३-५ से १-१० । ३ देखो, न्यायकुमुद द्वि० मा० प्र०पृ० ५८ तथा प्रमेयकमलमार्सण्ड प्रस्ता० पृ०६७ ।

टीका कृतियाँ हैं। घर्षभूषणने न्यायदीपिका पू॰ ३० पर तो इस ग्रंथका केवल नामोल्लेख भौर १४ पर नामोल्लेखके साथ एक वानयको भी उद्धत किया है।

प्रमाण-निर्णय — ग्वायिवित्त्वयिव्यस्टोकाके कर्ता ग्रा० वादि-राजकृतिका यह स्वतन्त्र तार्किक प्रकरण यं है। इसमें प्रमाणनक्षण-विषय, प्रत्यक्षतिष्य, गरोक्षतिष्य भीर भागमनिर्णय ये चार निर्णय (गरिच्छेद) हैं, जिनके नागोंसे हो ग्रन्थका प्रतिशाच विषय स्पष्ट मालुम हो होता है। न्या० वी० पृ० ११ पर इस ग्रन्थके नागोस्नेखके साथ एक वास्त्रको उदस्य किया है।

कारू व्यक्तिका—यह सन्दिष्य ग्रन्य है। न्यायदीपिकाकारने पुरु १११ पर इस ग्रन्थका निम्न प्रकारसे उल्लेख किया है—

'प्रपञ्चितमेतद्पाधिनिराकरणं कारूकालकायामिति विरम्यते'

परन्तु बहुत प्रयक्त करनेवर भी हम मह निर्मय मही कर सक्ते कि यह परन्तु बहुत प्रयक्त करनेवर भी हम मह निर्मय मही कर सक्ते कि यह प्रत्य नैतरवना है या वैतेतर। प्रयक्ता स्वयं प्रस्कारकी ही त्यायदीपिकाके प्रताद्या वह प्रस्य दूसरी रचना है। क्योंकि प्रव तकके मृदित जैन भीर नैतेतर पर्योक्ती प्राय मुख्योंमें भी वह प्रस्य उपलब्ध नहीं होता। प्रतः ऐसा मानूस होता है कि वह या तो नष्ट हो चुका है या किसी लायवेरीमें है तो दसकी कोच होकर प्रकाशने प्राया चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भीर प्रच्छा प्रयम मानूस होता है। ज्यायदीपिकाकारके उल्लेखसे विचित्त होता है कि उसमें विस्तारते उपाधिका निराकरण किया स्वय है। सम्भव है गयावरके 'उपाधिकाद' प्रस्थका भी हससे संख्यक हो।

स्वामीसमन्तमञ्ज-वे वीरशासनके प्रभावक, सम्प्रसारक ग्रीर सास ग्रुगके प्रवर्त्तक महान् ग्राचार्य हुवे हैं सुप्रसिद्ध ताकिक भट्टाकलक्टूदेवने इन्हें कांतकालमें स्याडादरूपी पुण्योदिषके तीर्षका प्रभावक बतलाया है'। प्राचार्य जिनसेनने इनके वचनोको भ० वीरके वचनतुल्य प्रकट किया है भौर एक शिलालेखमें तो भ० वीरके तीर्थकी हजारगणी बृद्धि करनेवाला भी कहा है। ग्रा॰ हरिमद्र और विद्यानन्द जैसे बड़े बड़े प्राचार्योने उन्हें 'बादिमस्य' 'बाखस्तुतिकार' 'स्याद्वादन्यायमार्थका' प्रकाशक' आदि विशेषणों द्वारा स्मृत किया है इसमें सन्देह नहीं कि उत्तर-वर्ती ग्राचार्योने जितना गुणगान स्वामी समन्तभद्रका किया है उतना इसरे ग्राचार्यका नहीं किया । वास्तवमें स्वामी समन्तभद्रने वीरशासनकी जो महान सेवा की है वह जैनवाङ्मयके इतिहासमें सदा स्मरणीय एव भगर रहेगी। भ्राप्तमीमासा(देवागमस्तोत्र), युक्त्यनुशासन, स्वयम्भूस्तोत्र रत्नकरण्डश्रावकाचार भौर जिनशतक (जिनस्तुतिशतक) ये पांच उपलब्ध कृतियाँ इनकी प्रसिद्ध हैं । तत्त्वानुशासन, जीवसिद्धि, प्रमाणपदार्थ, कर्म-प्राभतटीका और गन्धहस्तिमहाभाष्य इन ५ ग्रन्थोंके भी इनके द्वारा रचे जानेके उल्लेख ग्रन्थान्तरोमें मिलते हैं। परन्तु ग्रभी तक कोई उपलब्ध नहीं हुन्ना । गन्धहस्तिमहाभाष्य (महाभाष्य) के सम्बन्धमें मैं पहिले विचार कर आया हैं। स्वामीसमन्तभद्र बौद्ध विद्वान् नागार्जुन (१८१ई०) के समकालीन या कुछ ही समय बादके और दिग्नाग (३४५-४२५६०) के पूर्ववर्ती विद्वान है । अर्थात् इनका अस्तित्व-समय प्राय: ईसाकी दूसरी और तीसरी शताब्दी है कुछ विद्वान इन्हें दिग्नाग (४२५ई० भौर धर्मकीर्त (६३५ई०) के उत्तरकालीन अनुमानित करते हैं ।

१ देवो, ध्रष्टवाती पु॰ २। २ देवो, हरिकंशपुराण १-३०। ३ देवो, वेनूर ताल्कुकेश शिलानेल नं० १७। ४ इन ग्रन्थोके परिचयके निये मुख्तार सा॰ का 'स्थामीसलनकार' चन्य देवें। ४ देवो, 'लागाचून ग्रोर स्वाचान्त्रकार जाया 'स्वामीसमनकार और दिन्नापर्य पूर्णकर्ता कीन' शीर्षक दो नेरे निवन्य 'धनकान' वर्ष ७ किरण १-२ स्रोर वर्ष ४ कि॰ १२। ६ देवो, न्यायकुमुब द्वि॰ मा॰ का प्रसम्बन्ध ग्रीर प्रस्तावना।

षर्वात् १वी घौर सातवीं शताब्दी बतलाते हैं। इस सन्तव्यमें जो उनकी हलीलें हैं उनका युक्तिपूर्ण विचार प्रत्यानें किया है। प्रतः इस संक्षिप्त स्थानपर पुनः विचार करना शक्य नहीं है। न्यायदीपिकाकारने न्याय-दिपिकामें घनेक जगह स्वामी सन्तन्यप्रका नामोल्लेख किया है घौर उनके प्रतिद्ध दो स्तोजों—देवागस्तोज (घालसीमांसा)घौर स्वयन्भूतोज-से प्रतिक संस्ताकार्यों को उद्धत किया है।

भटाकल इत्वेव-ये 'जैनन्यायके प्रस्थापक' के रूपमें स्मृत किये जाते हैं जैनपम्पराके सभी दिगम्बर भौर स्वेताम्बर तार्किक इनके द्वारा प्रतिष्ठित 'न्यायमार्ग' पर ही चले हैं। आगे जाकर तो इनका वह 'न्यायमार्ग' 'प्रकल कुन्याय'के नामसे प्रसिद्ध हो गया । तत्त्वार्थवार्तिक. ग्रष्टशती, न्यायविनिश्चय, लघीयस्त्रय और प्रमाणसंग्रह आदि इनकी महत्वपुणं रचनाएँ हैं। ये प्रायः सभी दार्शनिक कृतियाँ हैं और तत्त्वार्थ-वान्तिकभाष्यको छोडकर सभी गूढ एवं दूरवगाह हैं। ग्रनन्तवीयीदि टीका-कारोंने इनके पदोंकी व्याख्या करनेमें भ्रपनेको ग्रसमर्थ बतलाया है। बस्तुत: प्रकलकूदेवका वाङ्मय ग्रपनी स्वाभाविक जटिलताके कारण विदानोंके लिए बाज भी दुगंग और दुर्वोध बना हवा है। जबकि उन-पर टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। जैन साहित्यमें ही नहीं, बल्कि भारतीय दर्शनसाहित्यमें प्रकलकुदेवकी सबं कृतियाँ ग्रपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। इनकी कतिपय कृतियोंका कुछ परिचय पहले करा आये हैं। श्रीमान पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने इनका श्रस्तित्वकाल श्रन्तःपरीक्षा श्रादि प्रमाणोके ब्राधारपर ईसाकी ब्राठवी शताब्दी (७२०से७८० ई०) निर्धारित किया है । न्यायदीपिकामें धर्मभूषणजीने कई जगह इनके नाम-

१ देलो, अचा स्वामीसमन्तनत्र वर्मकीतिके उत्तरकालीन है ?' नामक मेरा लेख, जैनसिद्धान्तमास्कर प्रा० ११ किरण १ । २ देखो, स्रक्तकुष्यन्यत्रपकी प्रस्तावना पृ० ३२।

का उल्लेख किया है भीर तत्त्वाभंबातिक तथा न्यायबिनिश्चयसे कुछ वाक्योंको उद्धृत किया है।

कुमारनन्त्र भट्टारक-यद्यपि इनकी कोई रचना इस समय उप-लब्ब नहीं है, इससे इनका विशेष परिचय कराना ग्रम्भवय है फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये बा॰ विद्यानन्दके पूर्ववर्ती विद्वान हैं भौर ग्रन्थे जैनतार्किक हए हैं। विद्यानन्दस्वामीने अपने प्रमाण-परीक्षा, पत्रपरीक्षा और तत्वार्यश्लोकवात्तिकमें इनका और इनके 'बाद-न्याय'का नामोल्लेख किया है तथा उसकी कुछ कारिकाएँ भी उद्धत की हैं। इससे इनकी उत्तरावधि तो विचानन्दका समय है प्रयति ६वीं शताब्दी है। भौर भ्रकल खदेवके उत्तरकालीन मालुम होते हैं; क्योंकि भ्रकल खदेवके समकालीनका बस्तित्व परिचायक इनका बंब तक कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। मत: अकलक्देवका समय (व्वी शताब्दी) इनकी पूर्वाबधि है। इस तरह ये द्वीं, ६वीं सदीके मध्यवर्ती विद्वान जान पडते है। चन्द्र-गिरि पर्वतपर उस्कीणं शिलालेख नं० २२७ (१३६) में इनका उस्लेख है जो ६ वीं शताब्दीका अनुमानित किया जाता है । इनका महत्वका 'वादन्याय' नामका तर्कग्रन्य माज उपलब्ध नही है जिसके केवल उल्लेख मिलते हैं। ग्रा॰ धर्मभूषणने न्यायदी॰ पु॰ ६६ ग्रीर ६२ पर 'तदक्तं कुमारनन्दिभट्टारकः कहकर इनके वादन्यायकी एक कारिकाके पूर्वादं भौर उत्तराघंको ग्रलग ग्रलग उद्भुत किया है।

माणिक्सनिव- ये हुमारर्शन्य अट्टारककी ठरह नन्दिसंबक्के प्रमुख माजायाँमें हैं। इनकी एकमात्र कृति परीवामुख है। जिवके सम्बन्ध्यमें हुम पहले अकास बात चाए हैं। इनका समय १०वीं सावास्त्रीक नगर माना जाता है। इनकाराने नायसीपिकामें कई जगह इनका नामोस्त्रेख किया है। इनकाराने नायसीपिकामें कई जगह इनका नामोस्त्रेख किया है। एक स्थान (पृ०१२०) पर तो 'अथवान' धीर

१ देखो, जैनशिलालेखसं० प्र० १४२, ३२१।

'मट्टारक' जैसे महनीय विशेषणो सहित इनके नामका उल्लेख करके परीक्षामुखके सूत्रको उद्धत किया है।

स्याद्वावविद्यापति - यह ग्राचार्य वादिराजसरिकी विशिष्ट उपाधि की जो जनके स्यादादविद्यांके अधिपतित्व-अगांच पाण्डित्यंको प्रकट करती है। मा॰ वादिराज भपनी इस उपाधिसे इतने भिन्न एव तदात्म जान पडते हैं कि उनकी इस उपाधिसे ही पाठक बादिराजसूरिको जान लेते हैं। यही कारण है कि न्यायविनिश्चयविवरणके सन्धिवाक्योमे 'स्यादादविद्यापति' उपाधिके द्वारा ही वे अभिहित हुए हैं। न्याय-हीपिकाकारने भी न्यायदीपिका पुरु २४ और ७० पर इसी उपाधिसे उनका उल्लेख किया है और प० २४ पर तो इसी नामके साथ एक वास्य-को भी उद्धत किया है। मालूम होता है कि 'न्यायविनिश्चय' जैसे दुरूह तकग्रथपर भ्रपना बृहत्काय विवरण लिखनेके उपलक्षमे ही इन्हे गुरूजनो श्चवा विद्वानो द्वारा उक्त गौरवपणे स्यादादविद्याके धनीरूप उच्च पदवी-से सम्मानित किया होगा । वादिराजसरि केवल अपने समयके महान तार्किक ही नहीं थे, बल्कि वे सच्चे धर्टद्भक्त एव धाजाप्रधानी. वैयाकरण और महितीय उच्च कवि भी वे । न्यायविनिश्चयविवरण, पार्वनायचरित. यशोधरचरित, प्रमाणनिर्णय और एकीभावस्तोत्र धादि इनकी कृतियाँ है । इन्होने अपना पारुवंनायचरित शकसम्बत् १४७ (१०२५ ई०) में समाप्त किया है। अत ये ईसाकी ११वीं सदीके पर्वाद्यंके विद्वान है।

१ इसका एक नमूना इस प्रकार है—इत्याचार्यस्याद्वावविद्यापति-विरचित न्यायविनिश्वयकारिकाविवरणे प्रत्यक्षप्रस्ताव प्रयम ।'----लि० पश्च ३०६।

२ 'वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकसिंह । वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहाय ।।'

<sup>-</sup>एकीभावस्तोत्र २६।

# २. ग्रमिनव धर्ममूषण

#### प्रासंगिक---

जैनसमावने घरने प्रतिप्तत महान् पुरुषों—तीर्घकरों, रावाधो, प्राचारों, सेंटिवरों, विद्वानों तथा तीर्घक्षेत्रों, मन्दिरों और वंदामारों प्राचिक इतिवृत्तकों संकलन करनेकी प्रवृत्तिकों घोर बहुव कुछ वर्षका एवं उदासीलता रखी हैं। इसीचे धाल सब कुछ होठे हुए भी इस विवयमें हम दुनियों की नवरोमें घकिञ्चन समस्ते जाते हैं। यद्यारे यह प्रकट हैं कि जैन इतिहासकों सामग्री विद्यालयमें आरताके कोन्नोनेन कारण है कि वैन इतिहासकों जाननेके लिए या उसे सम्बद करनेके लिए प्रपरिमित किंत्नाइयाँ घाती है धौर धान्येर में उद्योलना पड़ता है। प्रसन्ताकों बात है कि कुछ दुरदर्शी श्रीमान् विदान वर्गका प्रव इस घोर प्यान गया। धौर उन्होंने इतिहास तथा साहिएकों संकलन, धानेयण प्रारिका जिल्लासक प्रवत्य सारस्य कर रिया है।

भाव हुए प्रपन्ने जिन जमकार औ शिमन वर्मप्रवण का परिचय देना चाहत है उनको जाननेके निसे वो हुछ साथन प्राप्त है वे यथिए पूरे पर्याप्त नहीं है। उनके माता-रिवारिका क्या नाम वा? वन्स मीर स्वापंत्रस कर, कहाँ हुआ? आदिका उनने कोई राजा नही चलता है। फिर भी सीभान्य भीर सन्तोषकी बात यही है कि उपलब्ध साथनोसे उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व, मुक्तरप्रप्ता, और समयका हुछ प्रामाणिक परिचय मिल जाता है। अतः हम उन्हीं खिलानेक, बन्योस्तेच साथ साथनोपरसे यन्यकारके समयमर्थे हुछ कहनेके विये सर्वात हुए हैं।

#### प्रत्यकार धौर उनके धभिनव तथा यति विशेषस—

इस प्रन्यके कर्ता ग्राभिनव वर्ममूषण यति हैं। त्यायदीपिकाके पहले और दूससे प्रकाशके पुष्पिकावाक्योमे 'यति' विशेषण तथा तीसरे प्रकाशके पुष्पिकावाक्यमे 'समिनव' विशेषण इनके नामके साथ पाये जाते है। जिससे मालम होता है कि न्यायदीपिकाके रचयिता धर्मभूषण प्रभि-नव और यति दोनों कहलाते थे । जान पडता है कि अपने पूर्ववर्ती धर्म-भूषणोंसे प्रपनेको व्यावत्त करनेके लिये 'प्रश्निनव' विशेषण लगाया है। क्योंकि प्राय: ऐसा देखा जाता है कि एक नामके झनेक व्यक्तियोंमें स्रपने को जदा करने के लिये कोई उपनाम रख लिया जाता है। अतः 'ग्रिभनव' न्यायदीपिकाकारका एक व्यावत्तंक विशेषण या उपनाम समभना चाहिए। जैनसाहित्यमे ऐसे और भी कई बाचार्य हुए है जो ब्रपने नामके साथ प्रमि-नव विशेषण लगाते हए पाये जाते हैं। जैसे अभिनव पण्डिताचायं ( शक॰ १२३३ ) स्रभिनव श्रुतमृति<sup>र</sup> स्रभिनव गूणमद्व<sup>र</sup> स्रौर श्रभिनव पण्डितदेव आदि । खतः पूर्ववर्ती खपने नामवालोंसे व्यावत्ति-के लिये 'म्राभनव' विशेषण यह एक परिपाटी है। 'यति' विशेषण तो स्पष्ट ही है क्योंकि वह मुनिके लिये प्रयुक्त किया जाता है। प्रभि-नव धर्मभूषण अपने गुरु श्रीवर्द्धमान भट्टारकके पट्टके उत्तराधिकारी हुए थे भीर वे कुन्दकुन्दाचार्यकी आम्नायमें हुए है। इसलिये इस विशेषणके द्वारा यह भी निर्भान्त ज्ञात हो जाता है कि ब्रन्यकार दिगम्बर जैन मुनि थे भीर भट्टारक नामसे लोकविश्रत थे ।

१ देसो, गिनालेस॰ नं॰ ४२१। २ देसो, चैनशिनालेससं॰ गृ॰ २०१, गिनाले॰ १०५ (२४५)। ३ देसो, 'सी. पी एण्ड बरार कैटलाग' रा॰ ब॰ हीरालालडारा सम्मादित। ४ देसो, जैनशिनालेस सं॰ गृ० ६४५ गिनालेस नं॰ ३६२ (२४७)।

५ " शिष्यस्तस्य गुरोरासीद्वर्मभूषणदेशिकः ।

भट्टारकमुनिः श्रीमान् शल्यत्रयविवर्जितः ॥ " —विजयनवर्राशसार् नं २ ।

### धर्मभूषण नाम के दूसरे विद्वान्-

ऊपर कहा गया है कि ग्रन्थकारने दूसरे पूर्ववर्ती धर्मभूषणोमे भिन्नत्व स्थापित करनेके लिए ग्रपने नामके साथ 'ग्रभिनव' विशेषण लगाया है । ग्रतः वहाँ यह बता देना ग्रावश्यक प्रतीत होता है कि जैन-परम्परामें धर्मभूषण नामके अनेक विद्वान हो गये हैं। एक धर्मभूषण वे हैं जो भट्टारक धर्मचन्द्र के पट्टपर बैठे वे और जिनका उल्लेख बरार-प्रान्तके मूर्तिलेखोंमें बहुलतया पाया जाता है । ये मूर्तिलेख शकसम्बत् १४२२, १४३४, १४७२ और १४७७ के उत्कीण हए हैं। परस्तु ये धर्मभूषण न्यायदीपिकाकारके उत्तरकालीन हैं। दूसरे धर्मभूषण वे है जिनके मादेशानुसार केशववर्णीने मपनी नोम्मटसारकी जीवतत्त्वप्रदी-पिका नामक टीका शकसम्बत १२८१ (१३५६ ई०) में बनाई है । तीसरे धर्मभवन वे है जो ग्रमरकीत्तिके गरुवे तथा विजयनगरके शिला-लेख नं २ में उल्लिखित तीन धर्मभूषणोंमें पहले नम्बरपर जिनका उल्लेख है और जो ही सम्भवतः विन्ध्यगिरि पर्वतके शिलालेखनं० १११ (२७४)में भी ग्रमरकीत्तिके गुरुरूपसे उल्लिखित है। यहाँ उन्हें 'कलि-कालसर्वज्ञ'भी कहा गया है। चौथे धर्मभुषण वे हैं जो ग्रमरकीर्तिके शिष्य और विजयनगर शिलालेख नं० २ गत पहले धर्मभूषणके प्रशिष्य है एवं सिंहनन्दीवृतीके सधर्मा है तथा विजयनगरके शिलालेख नं० २ के ११वें पद्य में दूसरे नं० के घर्मभूषणके रूपमे उल्लिखित हैं।

१ 'सहस्रनामाराधना' के कर्ता देवेन्द्रकीत्तिने भी 'सहस्रनामाराधना' में इन दोनों विद्वानोंका धपने गुरु और प्रगुरुक्ष्यसे उल्लेख किया है। देखो, जैतसिद्धान्तभवन मारासे प्रकाशित प्रशस्ति सं० ५० १४।

२ देखो, डा॰ ए॰ एन॰ उपाध्येका 'गोम्बटसारकी जीवतस्त्र-प्रदीपिका टीका' शीर्षक लेख 'क्रनेकान्त' वर्ष ४ किरण १ प॰ ११८।

#### प्रन्थकार धर्ममूष्या और उनको परम्परा-

प्रस्तुत वस्यके कर्ता वसंमूचन उपर्युत्त वसंभूचनों से जिन्त है गीर विजन उर्ज्युत उर्ज्युत वसंभूचनों के वसं तीवर जनतर कंपांचुनके उर्ज्युत उर्ज्युत विवास कर्या वसंभूचनों के सान पर है तथा किन्तु स्पर्यंत्रा को अर्ज्युत्त महारक विवास कर्या वस्ताया है। व्यावशिकाकार देखं व्यावशिकाका अनित्त पर्यं प्रीर प्रतिमा (तीवर प्रकाशन ) पुष्पकाशनयों प्रपंत मुख्ता तथा प्रोर प्रतिमा (तीवर प्रकाशन ) पुष्पकाशनयों प्रपंत मुख्ता तथा की अर्ज्युत क्षेत्र क्ष्य क्ष्य

विजयनगरके उस खिलालेखों जो शकसम्बत् १३०७ (१२०५ ई०) में उत्कीण हुम्रा है, ग्रन्थकार की जो गुरु परम्परा दी गई है उसके सूचक बिलालेखगत प्रकृतके उपयोगी कुछ पद्योंको यहां दिया जाता है :---

> "यत्पादपङ्कजरजो रजो हरति मानसं । स जिनः श्रेयसे भूयाद् भूयसे करणालयः ॥१॥ श्रीमत्परमगाम्भीरस्याद्वादामोचलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासन जिनसासनम् ॥२॥

१-२ देखो. प०१३२।

श्रीमूलसंघेऽजनि नन्दिसंघस्तस्मिन् बलात्कारगणेतिसंज्ञः । तत्रापि सारस्वतनाम्नि गच्छे स्वच्छाशयोऽमृदिह पद्मनन्दी ॥३॥ भाचार्यः कृन्दकृन्दाख्यो वक्कश्रीवो महामुनिः । एलाबार्यो ग्रद्धपिच्छ इति तन्नाम पञ्चघा ॥४॥ केचित्तदन्वये चारमनयः खनयो गिराम । जलघाविव रत्नानि बभुवृदिव्यतेजसः ॥५॥ तत्रासीच्वारुवारित्ररत्नरत्नाङ्करो गरुः। धर्मभूषणयोगीन्द्रो भृट्टारकपदांचितः ॥६॥ भाति भट्टारको धर्मभूषणो गुणभूषणः। यद्यशः कुसमामोदे गमनं भ्रमरायते ॥७॥ शिष्यस्तस्य गरोरासीदनगंतत्तपोनिधिः। श्रीयानमस्कीर्स्यायों देशिकायेमरः श्रमी ॥६॥ निजपक्षपुटकवाटं घटियत्वाऽनिलनिरोधितो हृदये । ग्रविचलितबोधदीपं तमममरकीलि भन्ने तमोहरणम् ॥६॥ केऽपि स्वोदरपूरणे परिणता विद्याविहीनान्तराः । योगीशा भूवि सम्भवन्तु बहवः कि तैरनन्तैरिह ॥ धीरः स्फर्जति दुर्जयातनमदध्वंसी गणैरूज्जित-राचार्योऽमरकीति शिष्यगणभृच्छीसिहनम्बीवती ॥१०॥ श्रीवर्मभूषोऽजनि तस्य पट्टे श्रीसिहनन्द्वार्यगुरोस्सवर्मा । भट्टारकः श्रीजनघर्महर्म्यस्तम्भायमानः कृषदेन्द्रकीतिः ॥११॥ पट्टे तस्य मुनेरासीइवंशानमुनीश्वरः। श्रीसिंहनन्दियोगिन्द्रचरणाम्भोजषट्पदः ॥१२॥ शिष्यस्तस्य गुरोरासी दर्णम् व वदेशिकः । मट्टारकमुनिः श्रीमान् ज्ञस्यत्रयविवर्जितः ।।१३॥" इन पद्योंमें प्रिमनव धर्मभूषणकी इस प्रकार गुरुपरम्परा बतलाई गई है-

१ इसके भागेके लेखमें १५ पद्म भौर हैं जिनमें राजवंशका ही वर्णन है।

मूलसङ्क, नन्दिसङ्क — बनात्कारगणके सारस्वतगच्छमें पद्मनन्दी (कुन्दकुन्दाचार्य)

> । धर्मभूषण भट्टारकI

प्रमरकीर्ति-आचार्य (जिनके शिष्योंके शिक्षक-दीक्षक | सिंहनन्दी बती थे) श्रीधर्मभूषण भट्टारक II (सिंहनन्दीबतीके सधर्मा)

। वढंमानमुनीश्वरः (सिंहनन्दीवतीके चरणसेवक)

धर्मभूषण यति III (ग्रन्थकार)

सह शिलालेल शकसम्बत् १३०७ में उत्कीमं हुमा है। इसी प्रकार का एक शिलालेला नं० १११ (२७४) का है जो विन्म्मिनिर पर्वतके समयक सामिनुके पूर्वकी स्रोर स्थित चट्ठान पर जुदा हुमा है भीर जो सम सं० १२२४ में उत्कीमं हुमा है। उसमें इस प्रकार परस्रा दी गई है:—

१ "श्रीमत्परमनस्भीर-स्याद्वादामोघ-लाञ्छनं । जीवात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिन-शासनं ॥१॥

श्रीमूल-सङ्घपः पर्यापिवर्द्धनेषुषाकः यः श्रीवलास्कारमणकमल-कालका-कलाप-विकवन दिवाकराः "वनवा "सक्षील्वेष-तत्त्रियायाः राय-भूव-सुदामः "प्राचाय्यं महा वादिवादीक्षर राय-वादि-पितामह सकल-विद्वज्वन-कवर्तति वेवेव्यविक्षाल-कालि-देवाः तत्त्रिय्याः भूटारक-श्रीमुमकौत्तिदेवास्तित्यायाः कतिकात्त्रकः महारक-व्यविक्षविद्याः प्रवित्याः प्रथानिवर्षाः वित्यव्याः प्रयाप्तिकाः प्रयाप्तिकाः प्रवित्याः प्रयाप्तिकाः प्रयाप्तिकाः प्रयाप्तिकाः प्रयाप्तिकाः प्रयाप्तिकाः प्रयाप्तिकाः प्रयाप्तिकाः प्रयाप्तिकाः प्रयाप्तिकाः प्रवित्याः वित्यव्याः स्राप्ति । प्रयुक्तासकः । प्रवित्याः प्रयाप्तिकाः प्रयाप्तिकाः प्रयाप्तिकाः । प्रयाप्तिकाः प्रयाप्तिकाः प्रयाप्तिकाः । प्रयाप्तिकाः । प्रयाप्तिकाः । प्रवाप्तिकाः । प्रयाप्तिकाः । प्रवाप्तिकाः । प्रयाप्तिकाः । प्रवित्याप्तिकाः । प्रयाप्तिकाः । प्रयाप्तिकाः । प्रयाप्तिकाः । प्रवित्यापतिकाः । प्रयाप्तिकाः । प्रयापतिकाः । प्रयापतिकाः । प्रयापतिकाः । प्रयापतिकाः । प्रयापतिकाः । प मूनसंच — क्लात्कारणच कीति ( वनवातिके ) | वेन्द्र विद्यालकीति | वृमकीतियेव मट्टारक | व्याप्तकीतियेव मट्टारक | व्याप्तकीति धाषार्यं | प्रमरकीति धाषार्यं | प्रमंत्रुपणदेव II | वर्डमानन्वासी

इस दोनों लेकोंको भिनाकर घ्यानसे पढ़नेने विदित होता है कि
प्रथम सर्भव्यम, स्वर्यकोत आवार्य सर्भन्नय द्वितीय और वर्जनान
वेतर विद्यान सम्मन्नता होनोंके एक हो है। यदि गरी यद्वा सम्मन्ना
वेतर है तो यहाँ एक बात घ्यान देने योग्य है वह यह कि विम्म्यांगिरिके
लेख (कर १२६५) में बर्द्धमानका तो उन्लेख है पर उनके शिष्य (पट्टके
उत्तराधिकारी) गृतीय सर्भभूषणका उल्लेख नहीं है। निससे बान पढ़ता
है कि उस समय तक तृतीय सर्भभूषण बर्द्धमानके पट्टाधिकारी नहीं बन
सके होंने भीर इस्तिये उक्त शिकालेखमें उनका उल्लेख नहीं साथा।

षर्भभृषण-देवानां · · · · तस्वायं-वाद्विबद्धान-हिमासूना · · · · · प्रदेशान-स्वामिना कारितोऽहं [यं] द्याचार्यणां · · स्वस्तिक्षक-वर्षे १२६५ वरि-वावि संवस्सर बंशाक-सृद्धः ३ वृषवारे ।"—उद्धतः जैनशिवपु०२२३ से ।

१ प्रो॰ हीरानानजीने इनकी निवद्या बनवाई जानेका समय शक सम्बत् १२६५ दिवा है। देखा, शिलालेससं॰ पृ॰ १३६।

किन्तु इस विस्तालेक कोई १२ वर्ष बाद सक सं० १३०७ (१३०४ ६०)
में उत्कीणं हुए विवयनमार्क उत्तिस्तित धिसालेख नं० २ में उत्कार
(तृतीय धर्मभूषणका) स्पष्टतया नामोल्लेख है। धदः वह सह्वमें
प्रतुपान हो सकता है कि वे धर्म गुरू वर्द मानके पट्टाधिकारि डाक सम्बत् १२६५वे१३०७ में किशी समय बन चुके थे। इस तरह प्रमिनव धर्मभूषणके साक्षात्र वुङ औदद्ध नाममुनीश्वर धौर प्रमुख दिलीय वर्ष-मृत्यण थे। धमरलीति दादागुरु धौर अध्यवस्मंत्रण्य परदाश तुरु थे। धौर इतीहे मेरेल्यानां नल्होंने धपने वह पूर्वकर्ती पूच्य त्रवृद्ध विजीय वर्ष-मृत्यण्य तथा परतात्राजु (प्रयापयोग्यण) से परवादाजी धर्म वस वतलानेके सिये धरनेका धीतनव विशेषणने विशेषित किया वन पहला है जो कुछ हो, गर्दे भावनय है कि वे प्रपत्ने पुष्टके प्रभावशाली धौर मह्य शिव्य पर्

#### समय-विचार---

यद्यपि प्रभिनव धर्मभूषणकी निश्चित तिथि बताना कठिन है तथापि जो भ्राधार प्राप्त हैं उनपरसे उनके समयका लगभग निश्चय होजाता है। म्रत: यहाँ उनके समयका विचार किया जाता है।

विच्यपिरिका वो शिलालेल प्राप्त है वह सक सम्बत १२६५ का उत्कीण किया हुण है। मैं पहले बतला काया है कि इसमें प्रवम धीर दितीय दर्श दों ही परंमुक्गोंका उत्केल है धीर दितीय परंमुक्गके लिया हो। बतीय परंमुक्गके उत्केल है। हतीय परंमुक्गके उत्केल उत्तमें नहीं पाया जाता। प्रो० हीरालालको एस ए. के उत्केलवाहुसार दितीय धर्ममूक्णको निषया (नि.सही) सकसं० १२६६में बनवाई गई है। अतः दितीय धर्ममूक्णका धरितत्वस्थय सकसं० १२६६मके ही समस्ता नीहिए। मेरा महमान है कि केयनवर्णको धरमी गोम्मटसार को और-तत्वस्थितिक रोक्ष केया वर्णको धरमी गोम्मटसार को और-तत्वस्थितिक रोक्ष केया वर्णको धरमी गोम्मटसार को और-तत्वस्थितिक रोक्ष करा वर्णको धरमी गोम्मटसार को और-तत्वस्थतिक रोक्ष करा करा है।

पट्टका समय यदि २५ वर्ष भी हो तो इनका पट्टपर बैठने का समय शक सं० १२७० के लगभग पहुँच जाता है उस समय या उसके उपरान्त केशववर्णी को उपर्युक्त टीकाके लिखने में उनसे मादेश एवं प्रेरणा मिलना धसम्भव नहीं है । चूँकि केशववर्णीन घपनी उक्त टीका शकसं० १२८१ में पूर्ण की है। बतः उस जैसी विशाल टीकाके लिखनेके लिए ११ वर्ष जितना समय का लगना भी बावश्यक एवं संङ्गत है। प्रयम व तृतीय धर्मभूषण केशववणींके टीकामेरक प्रतीत नहीं होते । क्योंकि तृतीय वर्मभूषण जीवतत्त्वप्रदीपिकाके समाप्ति काल ( शकः १२०१ ) से करीब १६ वर्ष बाद गुरुपट्ट के श्रविकारी हुए जान पड़ते हैं और उस समय वे प्रायः २० वर्ष के होंगे भ्रतः जी० त० प्र० के रचनारम्भसमय-में तो उनका प्रस्तित्व ही नहीं होगा तब वे केशववर्णीके टीका-प्रेरक कैसे हो सकते ? भीर प्रयम घर्मभूषण भी उनके टीकाप्रेरक सम्भव प्रतीत नहीं होते । कारण, उनके पट्टपर श्रमरकीर्ति श्रीर श्रमरकीर्तिके पट्टपर द्वितीय धर्मभूषण (शक १२७०-१२१४) बैठे हैं। ग्रतः समर-कीर्तिका पट्टसमय बनुमानतः शक्सं० १२४४–१२७० झीर प्रथम धर्मभूषणका शकसं० १२२०-१२४५ होता है। ऐसी हालतमें यह सम्भव नहीं है कि प्रथम धर्मभूषण शकसं. १२२०-१२४५ में केशववर्णीको जीवतत्त्वप्रदीपिकाके लिखने का बादेश दें और वे ६१ या ३६ वर्षी जैसे इतने बढ़े लम्बे समय में उसे पूर्ण करें। श्रतएव यही प्रतीत होता हैं कि डितीय धर्मभूषण (अक० १२७०-१२६४)ही केशववर्णी (शक० १२८१) के उक्त टीकाके लिखनेमें प्रेरक रहे हैं। घस्त ।

पीक्षे मैं यह निर्देश कर माया है कि नुनीय धर्मभूषण ( धन्यकार ) शक्सकं १२६४ में धौर वाकसं०१३०७के मायाणे किसी समय धराने वर्धे-मानगुरुके एट्टपर मासीन हुए हैं। घतः यदि वे पट्टपर बैठने के समय (करीब शाक १२०० में) २० वर्ष के हों, वैशा कि सम्मय है तो उनका जन्मससमय शक्सकं० १२००(१२१८ ई०)के करीब होना चाहिए। विवय- नवर साम्राज्यके स्वामी प्रथम देवराय और उनकी यतनी मीमादेवी बिन बर्दमानकुके शिष्य वर्षमुक्यके दरम मत्त वे और जिन्हें अपना मुक् मनती वे तथा जिनते प्रभावित होकर वेनवर्षावी वित्तय प्रभावनात्री प्रवृत्त रहते वे वे हि हुतीय वर्षमुक्य न्यायदीपिकाकार हैं। पद्मा-वर्ती-स्प्तीके एक केवले जात होता है कि "राजावित्यक्यरफेस्टर देव-राध प्रथम बर्ड मानतृतिके जिस्स वर्षमुक्य पुरुके, वो वहे विद्यान् थे, वर्षों में गत्मकार किया करते थे।" इती बातका समर्थन प्रकरिक १४४० मे प्रपने "दामक्यादिमहासात्र" को समाप्त करतेवाले कवि बर्ड मानतृतीन्त्रके इती स्वरूपात मिना स्वोक्ते भी होता है:—

श्रीवर्डमानमुनिवल्लभमोडचमुल्यः श्रीवर्मभूववमुली जयति समाडचः ।।"

यह प्रसिद्ध है कि विजयनगरनरेस प्रथम देवराय ही 'राजाबि-राजगरमेंडवर की उपाधि से भूषित में । इनका राज्य समय सम्भवतः १४१८ है क तक रहा है स्वीकि द्वितीय देवराय है ० १४१६ से १४९६ तक माने वाते हैं। प्रतः इन उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि बर्द मानके यिष्य वर्ममूषण तृतीय (गन्यकार) ही देवराय इंभ्यक द्वारा सम्माधित में । प्रयम प्रथम द्वितीय वर्षमूषण नहीं; क्योंकि वे बर्द मानके सिध्य

श प्रवास्तिसं० पृ० १२४ हे उद्धृत । २-३ देखो, डा० भारकर धानम्य सालेतोरका 'Mediaeval Jainism' १२ 300-301 । मानूम नहीं डा० मा० ने दिलीय देवराय (१४१६-१४४६ ई०) की तरह समय देवराय-के समय का निर्देश क्यों नहीं हिला ? ४ डा० सालेतोर दो ही वर्ष-भूषण मानते हैं थीर उनमें प्रवश्न का समय १३७६ ई० और दूसरे का ई० १४०३ बतलाते हैं तथा वे हम फर्मिये में पह पाए हैं कि कीन से वर्षमृत्यण मानान देवराय स्वयमके द्वारा हुआ चा ? (देखों, क्यिंक-यायन वर्षमियम १० ३००)। मानूस होता है कि उन्हें निक्यमनाए जो

नहीं थे। प्रथम वर्षभूवकारो बुधकीरिक बीर द्वितीय वर्षभूवण प्रवारकीर्तिक विषय्य थे। प्रतार्थ यह निश्ववपूर्वक कहा वा सकता है कि प्रयिनकाल वर्षभूवक देवराध्ययमके समकालित है। प्रयांत प्रथमात है कि प्रयिनकाल ई० १४९६ होना चाहिये। यदि यह मान निया वाय तो उनका
वीवनकाल ई० १३५६ होगा होहिये। प्रति प्रयुक्त वाहिये। प्रमिनव
पर्मभूवक जैसे प्रभावशाली विद्वान जैन ताबुके निये ६० वर्ष की उम्र
पाना कोई ज्यादा नहीं है। ह्यारी सम्मावना यह मी है कि वे देवराय
द्वितीय' (१४९२-१४९६ ई०) धीर उनके अंध्वित सकप्यके द्वारा भी
प्रमृत रहे हैं। हो सकता है कि वे धन्य वर्षभूवक हों, जो हो, इतना
प्रवर्ष है कि वे देवराय प्रथमके समकालिक निविचतक्यते हैं।

प्रेयकारने त्यायदीपिका (पृ० २१) में 'बालिकार' शब्दोंके साथ सायण-के सर्वदर्धनसंवहते एक पंक्ति उब्हेत की है। सायणका समय शकसं० की १३वीं बाताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता हैं। स्वयंक्ति स्वकृत १३१२-का उनका एक दानचक मिना है जिससे वे इसी समयके विदान उहरते है। म्यायदीपिकाकारका 'बालिकार' पदका प्रयोग उन्हें सायणके समकाजीन होनेकी कोर संकेत करता है। साथ ही दोनों विदान नजदीक ही नहीं, एक ही जगह—विजयनगरके रहनेवाले, भी वे इसलिए यह पूरा सम्बन्ध है कि प्रमंभूषण घोर सायण कासामिक होंने। या १०५४ वर्षयानी पीछेके होंने। घटा न्यायदीपिकाके इस उल्लेकसे भी द्वांत्रण निर्मारत शकसं० १२०वेद१३४० या १३४०वे१४९० तमय ही विद्य पूर्वोक्त

शिलालेख नं० २ ग्रादि प्राप्त नहीं हो सका । ग्रन्यथा वे इस निष्कर्षपर न पहुँचते ।

प्रशास्तिसंजु० १४५में इनका समय ई० १४२६-१४५१ दिया है। २ हकके तिथे जैनसिद्धान्तभवन बारासे प्रकाशित प्रशास्त्रि सं० में परिचय कराये गये बद्धाना मुनील 'दश्यकस्यादिमहाश्वास्त्र' देखना चाहिये। ३ देखो, सर्वस्थानसंबद्धकी अस्तावमा पृ० २२।

होता है। प्रयात् ये ईसाकी १४ वीं सदीके उत्तरार्घ घीर १४वीं सदीके प्रथम पादके विद्वान है।

बार के बीर पाठक घीर मुक्तार सार इन्हें सकसंर १३०७ (ई० १३६४)का विद्वान बतनाते हैं' वो विवयनगरके पूर्वोक्त सिलालेख नं २ के प्रदुवार सामान्यता ठीक हैं। परन्तु उपयुंक्त विदेश विचारती हैं। १४९८ तक इनकी उत्तरावधि निष्यत होती है। बार स्तरीधवन्त्र विचा भूषण 'हिस्टी धाफ दि गिडियाजत स्कूत ब्रोफ इंडियन सॉक्सि में इस्हें १६०० A.D. का विद्वान पूजित करते हैं। पर वह ठीक नहीं है। बेसा कि उपयुंक्त विवेयनने प्रकट है। मुख्यारसार ने भी उनके इस समयको

प्राचार्य पर्ममृत्यनके प्रभाव एवं व्यक्तित्वनूषक को उस्तेल मिलते है, उनसे मानुम होता है कि वे सपने समय के सबसे बड़े प्रभावक भीर व्यक्तित्वाणी नैननुर थे। प्रयम देवराव, जिन्हें रावाधिराजयरतेवकरकी उपाधि थी, पर्ममृत्यके वरणोर्थ में स्वपंत्रकार करते वें। पर्चावतीवस्ती के शासनलेवने उन्हें बड़ा विद्यान एवं बनता प्रकट किया यया है। साथ में मुनियों भीर राजाभीने पूजित वतनाया है। । स्तो समस्ता हूँ कि स्व राजयराने में जैनवर्षकी महित्य प्रमावनाकों है। मै तो समस्ता हूँ कि सर राजयराने में जैनवर्षकी महितय प्रमावनाकों है। मैं तो समस्ता हूँ कि सर राजयराने में जैनवर्षकी महितय प्रमावनाकों है। स्व का स्व स्व स्व स्व स्व प्रमावन प्रमावन प्रमावकानी है विज्ञान विद्यान परि प्रमावकानी स्व स्व कायत थे। सम्बंद स्वट है कि वयकार स्वाधारण प्रमाववाली व्यक्ति व्यक्ति थे।

जैनवर्मकी प्रभावना करना उनके जीवनका बत या ही, किन्तु प्रंप-रपनाकार्य भी उन्होंने पारानी पनोक्षी शावित और निढताका बहुत ही मुन्दर रुपयोग किया है। माज हमें उनकी एक ही ममर रचना प्राप्त हैं और वह फकेंची वही प्रस्तुत नायवीपिका है। जो जैननायको बाह्मयमें प्रपना विशिष्ट स्थान रखें हुए है और अन्वकारको व्यवकार्योतिको प्रसुष्ण

१-२ स्वामी समन्तमद्र पृ. १२६। ३-४देखो 'मिडियावल जैतिज्म'पृ.२६६।

बनाये हुए हैं। उनकी विद्वलाका प्रतिविध्य उससे स्पष्टतवा प्रामोनित हो रहा है। इसके विवाय उन्होंने भीर भी कोई एकता की या नहीं इसका हुछ भी पता नहीं बचता है। यर मैं एक उम्मावना पहिले कर प्रामा है कि इस प्रम्यका इस इकारके उसनेक किया है कि विवस्ने तनता है कि गण्यकार प्रथमी ही दूसरी रचनाको देखनेका इङ्गित कर रहे हैं। यदि सम्प्रमुखे यह उन्य सम्मकारको रचना है तो मानुस होता है कि वह न्याय-सीएकांसे भी धर्मिक विविध्य एव महत्वपूर्ण बन्च होगा। धन्वेषकों तो इस महत्वपूर्ण बन्यका प्रयक्त हो पता चलता चाहिए।

ब्रत्यकारके प्रभाव भीर कार्यक्षेत्रसे यह भीश्राय मालूम होता है कि उन्होंने कर्णाटकदेशकंउपर्युक्त विजयनगरको ही धपनी जन्म-भूमि बनायी होगी भीर वही उनका सरीर त्याग एव समाधि हुई होगी। क्योंकि वे पुर परम्पराधि चले मा रे विजयनगरके भट्टारकी पट्टमर धासीन हुए थे। यदि यह ठीक है तो कहना होगा कि उनके जन्म और समाधिका स्थान भी विजयनगर है।

#### उपसंहार

इस प्रकार प्रत्यकार घनित्व चमपूरण भीर उनकी प्रस्तुत धमर कृतिके सम्बन्ध ऐतिहासिक दृष्टिम दो घन्य निवानेका प्रमा साहत स्विमा । इतिहास एक ऐता विषय है विजये विन्तानकी धान्यस्वका होन्या बनी रहती है भीर इसीतिक वच्चा ऐतिहासिक घपने कपन एव विचारको धान्तिम नही मानता । इसीनये सम्भव है कि धर्मभूषणवीके ऐतिहासिक भीवनपरिचयमे प्रमी परिपूर्णता न मा गाई हो। फिर भी उपलब्ध सामोपरस वो निकास निकास वास कर निवास सम्बन्ध समा वियेष विचारके विये प्रस्तुत किया है। इस्तमम् ।

चंत्र कृष्ण १० वि० २००२ ता० ७-४-४४, देहली

# सानुवादम्यायदीविकाकी विषय-सूची

| विषय                                       | वृष्ठ   |        |
|--------------------------------------------|---------|--------|
| प्रथम-प्रकाश                               | संस्कृत | हिन्दी |
| १. मंगलाचरण भौर ग्रन्थप्रतिज्ञा            | 8       | १३५    |
| २. प्रमाण और नयके विवेचन की भूमिका         | 8       | १३८    |
| ३. उद्देशादिरूपसे ग्रन्थकी प्रवृत्तिका कथन | ¥       | १३६    |
| ४. प्रमाणके सामान्यलक्षणका कथन             | 3       | 888    |
| ५. प्रमाणके प्रामाण्यका कथन                | १४      | 388    |
| ६. बौद्धके प्रमाण-लक्षण की परीक्षा         | १८      | १५३    |
| ७. भाट्टोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा        | १८      | १४३    |
| द प्रामाकरोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा      | 39      | १५४    |
| ६. नैयायिकोके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा       | २०      | १५४    |
| द्वितोय-प्रकाश                             |         |        |
| १०. प्रमाणके भेद और प्रत्यक्षका लक्षण      | २३      | १५६    |
| ११ बौद्धोके प्रत्यक्ष-लक्षणका निराकरण      | २४      | १५७    |
| १२ यौगाभिमत सन्निकर्षका निराकरण            | 35      | १६०    |
| १३ प्रत्यक्षके दो भेद करके सांव्यवहारिक    |         | • •    |
| प्रत्यक्षका लक्षण भौर उसके भेदों का        |         |        |
| निरूपण                                     | 3 €     | १६२    |
| १४. पारमाधिक प्रत्यक्षका लक्षण और उसके     |         |        |
| भेदोंका कथन                                | 38      | १६४    |
| १५. भविष श्रादि तीनों ज्ञानोंको सतीन्द्रिय |         | • •    |
| प्रत्यक्ष न हो सकनेकी शङ्का और समाधान      | eε1     | १६६    |
|                                            |         |        |

| विषय                                                                   | <i>dee</i> |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|                                                                        | ſę         | १६८  |
| १७. सामान्यसे सर्वज्ञको सिद्ध करके महंन्तमें<br>सर्वज्ञताकी सिद्धि     | γγ         | १७०  |
| . तृतीय-प्रकाश                                                         |            |      |
| १८ परोक्ष प्रमाणका लक्षण<br>१९ परोक्ष प्रमाणके भेद और उनमें ज्ञानान्तर | ५१         | १७३  |
| की सापेक्षता का कथन                                                    | ХĘ         | १७४  |
| २० प्रथमतः उद्दिष्ट स्मृतिकानिरूपण                                     | ХĘ         | १७४  |
| २१. प्रत्यभिज्ञानका लक्षण और उसके भेदोंका                              |            |      |
| निरूपण                                                                 | Xξ         | १७६  |
| २२. तर्क प्रमाणका निरूपण                                               | ६२         | 309  |
| २३. अनुमान प्रमाण का निरूपण                                            | ξX         | १८२  |
| २४. साधनका लक्षण                                                       | इह         | १८४  |
| २४. साध्यका लक्षण                                                      | इह         | १८४  |
| २६. अनुमानके दो भेद और स्वार्थानुमानका                                 |            |      |
| निरूपण                                                                 | ७१         | १८६  |
| २७. स्वार्थानुमानके ब्रङ्गोंका कथन                                     | ७२         | १८६  |
| २८. धर्मीकी तीन प्रकारसे प्रसिद्धिका निरूपण                            | ७३         | १=७  |
| २६. परार्थानुमानका निरूपण                                              | ७४         | १८६  |
| ३०. परार्थानुमानकी अञ्जसम्पत्ति और उसके                                |            |      |
| भवयगंका प्रतिपादन                                                      | 30         | 980  |
| ३१. नैयायिकाभिमत पाँच श्रवयवींका निराक्र                               | e,e7       | 2.80 |
| ३२. विजिगीपुकथामें प्रतिज्ञा भौर हेत्ररूप दो                           |            |      |
| ही भवयवोंकी सार्थकताका कथन                                             | 30         | १६२  |

| विषय -                                      |             | वृष्ठ  |
|---------------------------------------------|-------------|--------|
| ३३ चीतरागकथामें ग्रधिक ग्रवयवोंके बोले      |             |        |
| जनिके ग्रीचित्यका समर्थन                    | 57          | 838    |
| ३४. बौद्धोंके त्रैरूप्य हेतुका निराकरण      | ≒३          | \$ 8.8 |
| ३५. नैयायिकसम्मत पाँचरूप्य हेतुका कथन       |             |        |
| श्रीर उसका निराकरण                          | 58          | ११६    |
| ३६. ग्रन्यथानुपपत्तिको ही हेतु-लक्षण होनेकी |             |        |
| सिद्धि                                      | 83          | २०४    |
| ३७ हेत्के भेदों और उपभेदों का कथन           | ĽЗ          | २०४    |
| ३८. हेरवाभासका लक्षण और उनके भेद            | 33          | 305    |
| ३१. उदाहरणका निरूपण                         | १०३         | २१२    |
| ४०. उदाहरणके प्रसङ्गसे उदाहरणाभासका         |             |        |
| कथन                                         | १०४         | २१३    |
| ४१. उपनय, निगमन और उपनयाभास तथा             |             |        |
| निगमनाभासके लक्षण                           | १११         | २१७    |
| ४२. ग्रागम प्रमाणका लक्षण                   | 282         | २१७    |
| ४३. स्राप्तका लक्षण                         | 883         | २१५    |
| ४४. ब्रथंका लक्षण और उसका विशेष कथन         | ११६         | २२०    |
| ४५. सत्त्वके दो भेद और दोनोंमें अनेकान्ता-  |             |        |
| त्मकताका कथन                                | १२२         | २२३    |
| ४६. नयका लक्षण, उसके भेद श्रीर सप्तमञ्ज     | Ì           |        |
| का प्रतिपादन                                | १२४         | २२४    |
| ४७. ग्रन्थकार का ग्रन्तिम निवेदन            | <b>१३</b> २ | २३०    |



श्रीसमन्तभद्राय नमः

## भीमद्गिनव-धर्मभूवख-यदि-विरचिता

न्याय-दीपिका

[प्रकाशारूयटिप्यबोपेता ]

१. प्रमाणसामान्यप्रकाशः

'भीवर्द्धमानमहंन्तं नत्वा बाल-प्रयुद्धये । विरुव्यते मित-स्पष्ट-सन्दर्भ-न्यायदोषिका ॥१॥

ॐ प्रकाशास्य-टिप्पणम् ॐ महावीर जिनं नत्वा बालानां सुख-बुद्धये । 'दीपिकाया' विशेषार्थः 'प्रकाशेन' प्रकाश्यते ॥१॥ १ प्रकरणारम्भे, स्वकृतीनिकम्परिसमारप्ययम्, शिष्टाचारपरिपात-नार्थम्, शिष्यक्षिमार्थम्, नारितकतापरिहारार्थम्, कृतक्षताप्रकाशनार्थं वा प्रकरणकारः श्रीमदिनिनवर्षमेनृष्णनामा यतिः स्वेष्टदेवतानमस्कारात्मकं मक्रपं विद्वाति -श्रीचर्बमार्थेति ।

श्रीवर्द्धमानमहंन्तं चतुर्विशतितमं तीर्थंकरं महावीरम् । श्रथवा, श्रिया च लक्ष्म्या-, वर्द्धमानः-वृद्धेः परमप्रकर्षं प्राप्तः, ब्रहंन परमार्हत्समूह-स्तम् । नत्वा नमस्कृत्य, कायवाङ्मनसां त्रिशृद्धचा प्रणम्येत्यर्थः । बालानां मन्दबद्वीनाम । बालास्त्रिविधाः प्रोक्ताः मितकृताः, कालकृताः, शरीर-परिमाणकतारचेति । तत्रेह मतिकता बाला ग्रह्मन्ते नान्ये, तेषां व्यभिचारात् । कडिचढण्टवर्षीयोऽपि निखिलज्ञानसंयमोपपन्तः सर्वज्ञः, कृष्णको वा सकल-शास्त्रज्ञो भवति । न च तौ व्यूत्पाद्यौ । अय मतिकृता अपि बालाः किल्ल-क्षणा इति चेत्; उच्यते; ग्रन्थुत्पन्न-संदिग्ध-विपर्यास्तास्तत्त्वज्ञानरहिता बालाः । श्रथवा, ये यत्रानिभज्ञास्ते तत्र बालाः । श्रयवा, ग्रहणधारणपटवी बाला: न स्तनन्थया: । अयवा. अधीतव्याकरण-काव्य-कोशा अनधीत-न्यायशास्त्रा बालाः । तेषां प्रबद्धये प्रकर्षेण संशयादिव्यवच्छेदेन बोघा-र्थम् । मितो मानयुक्तः परिमितो वा । स्पष्टो व्यक्तः । सन्दर्भो रचना यस्यां सा चासौ 'न्यायदोषिका'---प्रमाण-नयात्मको न्यायस्तस्य दीपिका प्रकाशिका । समासतो न्यायस्वरूपव्यूत्पादनपरो ग्रन्थो 'न्यायदीपिका' इति भावः । विरच्यते मया वर्मभूषणयतिना इति क्रियाकारकसम्बन्धः । नतु मञ्जलं न करणीयं निष्फलत्वात् । न हि तस्य किञ्चित्फलमुप-

त्रसर्वे । न व निविध्यपरिक्षात्रित्तराक्ष्यप्रमुख्य एवंदि बाध्यम् समा-त्येमं इनफलवानुपरसे: । तथा हि-पञ्जनं समाप्ति प्रति न कारणम्, प्रत्यस्थातिरुक्त्यभिवारास्याम् । सर्वत्र इक्त्यस्थातिरुक्तियया कार्य-कार्यभावः साम्वाम्यते । कारणसर्वे कार्यसत्त्यस्यः, कारणाभावं कार्यभावः साम्वाम्यते । कारणसर्वे कार्यसत्त्यस्यः, कारणाभावं कार्यभावं समाप्त्यस्थान् । मञ्जनामावेऽपि च वरीक्षामुक्ताक्षे समाप्ति-रर्थनात् । प्रवीज्यस्थानियारो व्यतिरुक्त्यमिचारस्य । कारणसर्वे कार्य-गत्वस्यस्थानियारः कारणाभावं कार्यस्थान्यः व्यतिरुक्त्यमिचारस्य । मञ्जूणं सफलम् शिष्टाचारिवचयतात् इत्यनुमानेन मञ्जूलस्य साफत्य-मिद्येः, तम्ब कलं बन्याराके कर्तृंह र्वा प्रात्मिर्यं कार्यं निविध्नतता परि-समाप्यताम्' इति कामनाया धवस्यमानित्यात्—निविध्नतमानितः कल्यते। यच्चोलसम्—प्यन्य-व्यतिरेकव्यक्तिचारामामिति, तद्यकृततम्ः मोक्षमार्थः प्रकाकारती विध्नवाहुव्येन मञ्जूलस्य च चूनत्येन समाप्यययंनात्। प्रबुर-स्पैव हि मञ्जूलस्य प्रचुरिवध्निताकरणकारणत्वम्। किञ्च, यावत्साधन-सामध्यप्रावान्न तत्र समाप्तिवद्येनम् । सामधी विनका हि कार्यस्य नैकं कारणम्' इति । तथा चोसन् श्रीवाधिराजाचार्यः—समग्रस्यैव हेतुत्यात् । समस्पस्य व्यवनावर्शेष दोषाभावात् । अन्यात् न पाकस्यापि बूमहेतु-त्यमाङ्गस्याविधिककस्य व्यविधारात् । तस्मात्—

> श्राद्वेन्धनादिसहकारिसमग्रतायां यद्वत्करोति नियमादिह घूममग्नि:। तद्वद्विञ्जुद्वघतिशयादिसमग्रतायां निर्विष्मतादि विद्याति जिनस्तवोऽपि।।'

<del>----यायविनिश्चयवि० लि० प० २</del>

भ्रतो मोक्समार्थप्रकाशार्धौ कारणान्तरामाबान् परिसमाप्तिः। ततो नान्यव्यविमारः। नापि वर्षकामुकार्धौ व्यक्तिरुक्त्यिनयरः, तत्र वर्षिक्त्यम्वरारः मङ्गलस्य निवद्यस्य वर्षिकस्य मानस्यक्तयः कार्यकस्य कार्यक्रमार्थन्य कार्यकस्य कार्यकस्य कार्यक्रमार्थकस्य कार्यकस्य कार्य कार्यकस्य क

#### [ प्रमाण-नय-विवेचनस्य पीठिका ]

§ १ "प्रमाणनयंरिषणमाः" इति महाक्षास्त्रतस्वार्षमुत्रपं [१-६]। 'तत्वलु परमपुरवार्ष'निःश्र्यससामनसम्परक्षेनादि'- विषयमूत्रजीवादि'तत्त्वािषमामेपायनिःस्पणपरम्। प्रमाणानमान्यां हि। विवेदिता' जीवादयः सम्यगिषणम्यत्रे' । तद्वपितरेकेणं जीवाद्यियने प्रकारान्तरासम्भवात्'। तत्त' एव जीवाद्यियनः सोमायभूतो प्रमाणनयाविष विवेदत्वयौ" । तद्विवेदनपराः" प्रास्तनप्रन्याः पर्वाप्त त्विवेदत्वयौ" । तद्विवेदनपराः प्रास्तनप्रन्याः पर्वाप्त त्विवेदत्वयौ" । तद्विवेद्यनपराः प्रास्तनप्रन्याः पर्वाप्त त्विवेदत्वयौ" । त्विवेद्यनपराः प्रास्तनप्रन्याः पर्वाप्त त्विवेदत्वयौ । त्विवेद्यनपराः प्रास्तनप्रन्याः पर्वाप्त त्विवेदत्वयौ । त्विवेदत्वयौ । त्विवेद्यनपराः प्रास्तनप्रन्याः पर्वाप्त त्विवेदत्वयौ । त्विवेदत्वयौ । त्विवेद्यनपराः प्रास्तनप्रन्याः पर्वाप्त त्विवेदत्वयौ । त्विवेदत्वयौ । त्विवेद्यस्त्वयौ । त्विवेदत्वयौ । त्व

मानतस्य वा विस्तरतः संक्षेपतो वा वास्त्रकारैरवस्यंकरणात् । तरकरणे तेवां तकृतोपकारिवस्मरणादनाषुत्रप्रसङ्खात् । साधूनां कृतस्योपकारस्या-विस्मरणापित्येः । 'त हि कृतपुष्कार साध्यो विस्मरित्यं हो वचनार् ।' न्याप्तरारे ० १० । वर्षमीरुगुस्तरोकस्यस्य मङ्गलस्य पुष्पावारितर्स्यः प्रथंतः कर्तमिति तु तत्वम् । धरते प्रत्योपते मङ्गलसम्बद्यमाष्ट्रपीयितितं।

१ मोक्सवास्त्रापरतामधेवम् । २ सूत्रम् । ३ क्लारः पुरुषायाँ:— पर्यामधेकमाधेकाः, तेषु परमः पुरुषायाँ मोकः, त एव विश्वेयक्रमित्युक्यते । सरक्रतायिमित्रेवयास्त्राय्यतेना मोग्नाध्त्यास्य परमपुरुषायँव्विमित् भावः । ४ मार्थिवयास्त्रम्यायानं सम्यक्षादित्यं च द्वष्टते । १ स्त्राप्तिः परेताःऔवास्त्रवन्यसंवरित्यंरामोक्षतत्त्वाति गृहीतव्याति । १ तृष्यकृताः विश्वेषिता स्त्रयः । ७ ज्ञायने । ८ प्रमाणनयास्या विनता । १ स्रमाण-नयातिरिक्त-तृतीयादिव्यकारस्यामावात् । १० प्रकारानत्त्रास्त्रमञ्जावेव । ११ व्याप्त्यात्य्यो । १२ प्रमाण-नयव्यास्थातत्त्वराः । १३ क्षकस्त्रकृतियः प्रणीता न्यायविनित्रव्यादयः । १४ प्रमोणकस्त्रसार्वायः न्यायकृत्रास्त्र

<sup>1</sup> **द मा** प्रत्यो: 'हि' पाठो नास्ति । 2 **प म मु** प्रतिषु 'ते' पाठो नास्ति ।

गम्मोरा' इति न तत्र वालाना'मधिकारः'। ततस्तेषां सुखो-पायेन' प्रमाण-नयात्मकत्याय'स्वरूपप्रतिबोधकक्षास्त्राधिकार-सम्पत्तये 'प्रकरशामिदमारभ्यते।

#### [ त्रिविधायाः प्रकरणप्रवृत्तेः कथनम् ]

§ २ इह्र हि प्रमाण-नयविवेचनमुद्दे श-लक्षणनिर्देश-परीक्षा-द्वारेण क्रियते । अनुद्दिष्टस्य लक्षणनिर्देशानुपपत्तेः । अनिदिष्ट-लक्षणस्य परीक्षितुमशक्यत्वात् । अपरीक्षितस्य विवेचनायोगात् । लोकशास्त्रयोरिप तर्यव वास्तुविवेचनप्रसिद्धेः ।

§ ३ तत्र" विवेक्तव्यनाममात्रकथन<sup>१8</sup>मुद्देशः । व्यतिकीर्ण-

चन्द्र-स्यायविनिश्चयविवरणादयः ।

१ व्याविविविश्वय-प्रमाणसंबह्यनोकवात्तिकावयः। २ प्रोक्तलक्ष-णानाम् । ३ प्रवेशः । ४ ध्रमलेवेन । ४ निपूर्वविष्णतावित्यस्यादातोः करणं चञ्चस्यये सति न्यायकव्यसिद्धः, नितरामियते ज्ञायतेऽर्घोनेनितं न्यायः, प्रवंशिच्छेदकोपायो न्याय हत्ययः। स व प्रमाण-नयात्क एव 'प्रमाणनयेरिक्यमः' इत्यमिहितत्वाविति, त्यकण-प्रमाण-नय-निक्षेप-वर्षुट्यात्मको न्याय इति च । त्यकण-प्रमाणान्यावर्गतिद्वित्यत्यते सक-णप्रमाणं न्याय इत्यप्ये । प्रमाणेरपंशिकणं न्याय इत्येक । पण्या-वयववाव्यप्रयोगो न्याय इत्यपि केचित् । ६ न्यायवित्यक्ताव्यम् । ७ धन प्रकरणे । द प्रभेदं बोध्यम्-च्यदेशस्य प्रयोजनं विवेचनीयस्य वस्तुनः परिज्ञानम् । त्यक्षस्य व्यावृत्तिन्यंवहारो वा प्रयोजनम् । परीक्षायास्य लक्षणे वोषपिद्धारः प्रयोजनम् । धत एव शास्त्रकार्य उद्देशस्यम् वर्षायः १० उद्देशादिद्वारेण । ११ उद्देशाविषु मध्ये । १२ विवेचन वस्तुज्यावृत्तिहेतुलंक्षणम्'। तदाहुवर्गित्तककारपावाः' "परस्पर-व्यक्तिकरे' सति 'येनाऽन्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षणम्" [तत्त्वार्य-वा० २–८] इति ।

§ ४ द्विषयं। तक्षणम् २, म्रात्मभूतमनात्मभूतं चेति । तत्र'
यहस्तुस्वरूपानृपविष्टं तदात्मभूतम्, यवाग्रनेरीष्ण्यम् । भ्रोष्ण्य
द्वानतः स्वरूपं असरिग्नमविष्यो च्यावर्त्यति । 'तद्विपरीतमनात्मभूतम्, यथा वण्डः पुरुषस्य । दिष्वरमानयेत्युवते हि पण्डः
पुरुषाननुप्रविष्ट एष पुरुषं 'व्यावत्यति । अयद्वाव्यम् 'तत्रात्मपुरुषाननुप्रविष्ट एष पुरुषं 'व्यावत्यति । अयद्वाव्यम् 'तत्रात्म-

योग्यस्य नाममात्रनिरूपणम्, यथा घटविवेचनप्रारब्धे घट एव विवेक्तव्यो भवति ।

१ परस्यर्पानिताना बस्तुना व्यावृत्तिबनकं यद् तस्त्वकामिति मावः । प्रम तस्ययं नस्य, येषं तस्य तस्यम् । २ तस्यावेदारिककाराः व्याव्याद्विककार्यः व्याव्याद्विककार्यः व्याव्याद्विककार्यः व्याव्याद्विककार्यः व्याव्याद्विक स्थावः प्रधानमातः ।" धाः परस्यत्विष्यवगमं व्याव्याद्विक हति, एव जनान्यान्य्यात्वेद सीतं, इति भावः । ४ परस्यरिविकारपार्वव्यान् वृत्तिकारकेण । ५ तयोगंध्ये । ६ कर्षाच्दविष्यवभावास्यतादास्यसम्याविकान्यमंत्र्यात्वास्यसम्याविकान्यमंत्यात्वास्यसम्याविकान्यमंत्रात्वास्यसम्याविकान्यमंत्रात्वासम्याविकान्यमंत्रात्वासम्याविकान्यमंत्रात्वासम्याविकान्यमंत्रात्वासम्याविकान्यमंत्रात्वासम्याविकान्यम्याविकान्यम्याविकान्यम्याविकान्यम्याविकान्यम्याविकान्यम्याविकान्यम्याविकान्यम्याविकान्यम्याविकान्यम्याविकान्यम्यः विकान्यम्याविकान्यम्यः विकान्यम्यः विकान्यस्य विकान्यम्यः विकान्यस्य विकान्यम्याविकान्यम्यः विकान्यस्य विकान्यस्यावास्यम्याविकान्यस्य विकान्यस्य विकान्यस्य विकान्यस्य विकान्यस्यावास्यम्यस्याविकान्यस्य विकान्यस्य विकानस्य विकानस्यानस्य विकानस्य विकानस

<sup>1 &#</sup>x27;तद्विवधम्' इति मा प्रतिपाटः । 2 'लक्षम्' इति पाटः मा प्रतौ नास्ति । 4 'नेति' द प्रतौ पाटः । 3, 5 'तद्' म प मु प्रतिषु पाठः ।

भूतमग्नेरौष्ण्यमनात्मभूतं देवदत्तस्य दण्डः" [राजवा० भा० २-८] इति ।

६ ५ 'असाबारणवर्मंत्रचनं। लक्षणम्' इति केवित्'; तदनुप-छन्म्'; लक्ष्यवर्मित्रचनस्य लक्षणवर्मत्रचनेन सामानाधिकरण्याभा-वमसङ्गात्', दण्डादेरतद्वर्मस्यापि' लक्षणत्वाच्च । किञ्चाज्या-प्ताभिषानस्य लक्षणाभासस्यापि' तवाप्तात् । तथा हि—कयो लक्षणाभासभेदाः, अध्याप्तमतिज्याप्तमसम्मवि चेति । तत्र तस्य-कदेशवृत्यज्याप्तम्, यद्या गोः शावतेयत्वम् । 'सक्ष्यालस्यकृत्यति-ज्याप्तम्, यद्या तस्यैव पशुल्वम् । बाधितत्यय्वृत्यसम्मवि, यया नरस्य विषाणित्वम् । अत्र हि लक्ष्यैकदेशवर्त्तिनः पुनरज्याप्तस्या-

१ नैयायिकाः, हेमकदाकार्या वा । २ तदयुक्तम्, सदोकतात् । घन हि तकायस्य सक्तमे त्रयो दोषाः सम्प्रवित्त-स्थ्यापितरित्यापितः सम्प्रवृत्ति । तत तक्यधीमकचनादिवाज्ञम्ययो दोष उक्तः । वण्वदितः स्पर्याद्वातः प्रदावता । किञ्चेत्यादिता चातिव्यापितः कथिता । एतञ्च परिविष्टे स्पष्ट्य । ध्रमासाधारणलं विततपृत्तित्यं प्राह्मम्, लक्षेतरावृत्तित्वमित्यार्थः । ३ सामानाधिकरण्यं द्विषा—सार्थं क्षास्वरुष्ट्य । तर्वकाधिकरणवृत्तित्वमार्यम्, यदा स्वरस्त्रयोः । शाब्दं त्वेकापंत्रितपाद-कल्वं सितं समानविभक्तिकत्यं भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानामेकस्मिन्त्रयं वृत्तिः तक्ष्यं स्वत् , यथा नीलं कमानीस्वरुष्ट । श्रवृते शाब्दं सामानाधिकरप्यं प्राह्म वननवावस्ययोगात् । वचने हि वचनत्य काल्य-सामानाधिकरप्यं प्रवृत्तानसाधारणस्यापि—दक्षादिलं पुरुक्त्यालासाय्यमंत्वपापि क्ष्यां मवनवित्तात् । ५ स्रदोक्षत्वलं लक्षणमासस्य । ६ ससाधारण-वर्षाता । ७ स्या तक्षणं क्रिकातं तल्वस्यं तिस्त्रमन्त्रस्य । ६ ससाधारण-वर्षाता । ७ स्या तक्षणं क्रिकातं तल्वस्यं तिस्त्रमन्त्रस्य व्रव्य ।

<sup>1 &#</sup>x27;ब्रसाधारणधर्मो लक्षणम्' इति म प प्रत्योः पाठः ।

साघारणधर्मत्वमस्ति, न तु लक्ष्यभूत'गोमात्र। व्यावर्त्तकत्वम् । तस्माद्यथोक्तमेव' लक्षणम्, तस्य कथनं लक्षणनिर्देशः ।

§ ६ विरुद्धनानायुक्तिप्रावस्यदौर्बल्यावधारणाय प्रवर्तमानो विचारः परीक्षा' । सा सल्वेवं चेदेवं स्थादेवं चेदेवं न स्यादित्येवं2 प्रवर्त्तते ।

६७ प्रमाणनययोरप्युद्देशः सूत्र' एव कृतः। नक्षणिमदानीं निर्वेष्टक्यम्। परीक्षा च 'यथौचित्यं अभिवष्यति। 'उद्देशानुसा-रेण' लक्षणकयनम्' इति न्यायात्प्रधानत्वेन" प्रथमोद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावत्लक्षणमन्शिष्यते'।

१ गोत्वाविष्क्रन्सकत्वर्गीः २ व्यक्तिकोणंबस्तुव्यावृत्तिहेतुरित्येव । १ 'तिव्यत्य नक्षणपुरपद्यते नर्वेति विचारः परीक्षा'—(तर्कतं पदकु० १० १) । ४ 'प्रमाणनर्वेरिधममः' इति तत्वावयंत्रस्य पूर्वोत्तिष्विते १० १ । ४ प्रमाणनर्वेरिधममः' इति तत्वावयंत्रस्य प्रतिक्रेतं इति भावः । ७ ष्रम् प्रमाणनयोगिक्षे प्रमाणमेखना नयस्यास्याप्तरत्वात्त्रस्यवात्त्रस्य रुप्तान्तं १ वेत प्रयमं तद्विद्यतं इति वेदुव्यते । नतु तवापि कर्षं प्रमाणस्य प्रमानत्वं १ वेत प्रयमं तद्विद्यतं इति वेदुव्यते । माणस्याम्याद्वतस्य रुप्यान्तस्य भ्रम्माद्वत्यं व 'प्रमाणप्रकाशितेक्यप्रेषु नयप्रवृत्तिव्यवहार्ग्तेत्रम्यान्ति । हेतुत्वारः । वर्षा हि प्रमाणप्रकाशितेक्यप्रेषु नयप्रवृत्तिव्यवहारहेतुम्वत्ये नात्येष्वत्याऽभर्गत्वत्यं प्रमाणस्य। धववा सनुदायविषयं प्रमाणमवयविषया नत्यः। तथा चोकम्—''सक्ष्मादेशः समाणस्याने विक्रतादेशो नयायोगः'' इति !—(तत्वावादे १-६) । इत्यत्वत्यः

<sup>1 &#</sup>x27;मानस्य' इति व प्रतिपाठः । 2 'स्तस्वेवं चेवेवं स्यावेवं न स्या-विस्येवं' इति झा प्रतिपाठः । प मु प्रतिषु 'न' पाठो नास्ति 3 'ययोचितं' इति व प्रतिपाठः ।

### [प्रमाणसामान्यस्य तक्षणकथनम् ]

६ द सम्यन्तानं प्रमाणम् । अत्र प्रमाणं लक्ष्यं सम्यन्तानत्वं तस्य लक्षणम् । गोरिव सास्नादिमत्वम्, अम्नेरिवौष्ण्यम् । अत्र सम्यन्यदं संशयविपर्ययानध्यवसायनिरासाय क्रियते, अप्रमाण-त्वादेतेषां ज्ञानानामिति ।

§ ६ तया हि—विरुद्धानेककोटिस्पर्धि जानं संशयः, यया स्थाणुवा पुरुषो बेति । स्थाणुपुरुष'बाधारणोध्द्वतादिधमंदर्शना-त्तिद्देशेचर्य' कक्कोटरशिर:पाष्यादेः साधकप्रमाणाभावादनेक-कोटपलम्ब्द्रिक्तकायामिदं रवतमिति ज्ञानम् । प्रशापि सादृश्यादिं-त्वाचामिदं रवतमिति ज्ञानम् । प्रशापि सादृश्यादिं-निम्तवाख्युव्वित्विपरीते रजते निश्चयः। किमित्यालोचन-मात्रमनस्यवसायः',यया पृषि । च्छ्यतस्युणस्पर्धादिज्ञानम् । इदं । हिमित्यालोचन-मात्रमनस्यवसायः',यया पृष्ठा । विपरीतैककोटिनिश्च-हिमानाकोटस्यवलम्बनाभावान्न संशयः । विपरीतैककोटिनिश्च-

१ यावस्सम्पज्ञानवृत्तिः सामाप्यरूपो वर्षः सम्यज्ञातस्य । १ संस्थातान् प्रमाणं मित्यत्र । १ संविद्यादीनाम् । १ संहिट—पदाः स्वस्या ता । १ एनमवृत्तिः सामाप्यरूप ऊर्ष्युतादिषमः सामाप्यः । ६ स्याणुपुरुवविशेषस्य, स्याणोविशेषो वक्कोटपद्यः । पुरुषस्य तृ शिर-प्रप्यादिरित मातः । ७ तदमाववति तत्रकारकं ज्ञानं विषयंयः, यया पत्रत्वामाववति सृत्तिकाकतं रवतत्वप्रकारकं श्वाते इदं रवतम् इति ज्ञानिमत्याययः। ६ म्रानिष्यर्यः स्वरूपं संप्यप्ति स्वरूपं स्वरू

<sup>1 &#</sup>x27;पचि' इति पाठो म प्रतौ नास्ति ।

यामावान्न विषयंग्र इति पृषयेव'। एतानि' च स्वविषयप्रमिति-जनकत्वाभावादप्रमाणानि ज्ञानानि भवन्ति, सम्ययज्ञानाति तु न भवन्तीति सम्यक्पदेन ब्युदस्यन्ते'। ज्ञानपदेन' प्रमातुः प्रमितेष्य' ब्यावृत्तिः। प्रस्ति हि निर्दोष्टवेन तत्रापि' सम्यक्त्वं न तु ज्ञान-त्वम् ।

१ १० नतु प्रमितिकर्त्ः प्रमातुर्कातृत्वमेव न ज्ञानत्वमिति
यद्यपि ज्ञानपदेन व्यावृत्तिस्तथापि प्रमितिनं व्यावर्त्तियतुं शक्या,
तस्या प्रपि सम्यय्ज्ञानत्वादिति चेत्; भवेदेवम् '; यदि 'भावसाधन-

त्वय-विषयंवाम्यां ज्ञानान्तरत्वं प्रसावयति इदिमिति, इदम्—भूतध्यव-तायाच्यं ज्ञानम् । इदमञ् तात्ययंम्—संबयं नाताकोट्यवत्ववन्वतात्, वि विषययं च विषयतिककोटिनिय्वयात् । अन्य्यवसाये तु नैकस्या अपि कोटिनिय्वयो भवति । ततत्तुस्यमित्नविषयत्येन कार्यवस्यक्यभेदेन व ताम्यामियं ज्ञानं मिन्नमेव । तथा चोकम्—'प्रस्य (अन्य्यवसायस्य) पानवधारमात्यास्वरुपेक सार्यवस्यापियेदान् संवयता । अभतीतिविषय-विषययनेवार्शिय स्य सम्यवादुम्यविषयानुस्मरणवनंत्रावतो भेद एवेति कृष्यकीकाराः !—प्रशास्त्याः टिट पृ० ११।

१ संगय-विषयंवास्याम् । २ संख्यावीति । ३ तिराक्रियते । ४ त्रावस्यरम् इत्यं प्रदर्श्व ति क्षान्यचेतित । ४ त्रान्यस्यरम् इत्यं प्रदर्श्व ति क्षान्यचेतित । ४ त्रु इत्यर्थयते क्षान्यचेतित । १ त्रु इत्यर्थयते स्थान्यानुः प्रतिकृत्व स्थान्तिः इत्यतं त्रान्यस्य कर्षे न कृता तस्याभित कानवाधावात्, इति चेत्रस्यापि वच्यव्यद्वि स्वपरिच्छापेक्षया ज्ञानस्य प्रमेयत्यसस्येव तथापि घटपदान्ति । विद्यापिक्षया प्रमेवत्वं नासतीयतो युक्तं चक्रव्यास्य ज्ञत्यम् । ६ प्रमातिराम्यो प्रसेपतार्थस्य प्रमातिराम्यो प्रमातिराम्यो । द प्रमितरस्यावस्तम् । १ प्रमातिरम्यो । स्वप्रतिरमाण्यस्य स्वरंपन् । १ प्रमातिरम्यो । ।

मिह ज्ञानथदम् । करणसाधनं खल्वेतज्ज्ञायतेऽजेनेति ज्ञानमिति ।
"करणाधारे चानट्" [वैनेन्द्रव्या० २।३।११२] इति करणेज्यमदप्रत्ययानुशासनात् । भावसाधनं तु ज्ञानपदं प्रमितिमाह। । प्रत्यद्वि
भावसाधनात्करणसाधनं पदम् । 'एवमेव 'प्रमाणपदमपि प्रसीयतेऽनेनेति करणसाधनं कर्त्तव्या 'प्रत्यथा सम्यसानपदेन
सामानाधिकरण्याधनात् । तेन प्रमितिकियां प्रति यत्करणं
तरुमाणिति सिद्धम् । तदुक्तं प्रमास्गित्यंये—"इदमेव हि
प्रमाणस्य प्रमाणत्वं यद्यमितिकियां प्रति साधकतमत्वेन" करणत्वम्" [प्रत्यक्षनिणंय पृ० १] इति ।

§ ११ नन्वेव मप्यक्षलिङ्कादा वितिव्याप्तिर्लक्षणस्य , त-त्रापि प्रमितिरूपं फलं प्रति करणत्वात् दृश्यते हि चक्ष्षा

र विभागतः । २ सानपदवतः । ३ 'सम्पत्तानं प्रमाणम्' इत्यस्य प्रमाणत्त्राणे प्रयुक्त 'प्रमाणम्' इति पदम् । ४ प्रमाणपदं करणसामने ने वेत् । १ प्रोत्तन्त्रणसामन् दित पदम् । ४ प्रोत्तन्त्रणसामन् । ६ सुनिश्वतम् । ७ धर्तियमे सामक्रमिति सामक्रमम् नियमे कार्यात्माक्रमास्यः । ४ पर्वस्ययो प्रमाणदे । १ प्रमाणवस्यः व्याकृताविष, प्रभ व प्रमाणवस्यः करणसामन्त्रे । १ सारियरेन पूर्वारेष्ट्रकृषम् । १ प्रमाणवस्यः व्याकृत्यात् । ४ प्रमाणवस्यः व्याकृत्यात् । ४ प्रमाणवस्यः व्याकृत्यात् । प्रमाणवस्यः व्याकृत्यां । १ प्रमाणवस्यः व्याकृत्यां । १ प्रमाणवस्यः व्याकृत्यां । १ प्रमाणवस्यः व्याकृत्यः । १ प्रमाणवस्यः व्याकृत्यः । । १ प्रमाणवस्यः वृत्यात् । । ।

<sup>1</sup> प्रमितिराह' इति का प्रतिपाठः । 2 'साक्षमपर्व' इति प प्रतिपाठः :

प्रमीयते, धूमेन प्रमीयते, शब्देन प्रमीयत इति व्यवहार। इति चेत्; न'; मक्षादेः प्रमिति प्रत्यसाधकतमत्वात् ।

§ १२ तथा हिं—प्रमितिः प्रमाणस्य फलमिति न कस्यापि विप्रतिपत्तिः । सा चाजानिवृत्तिस्पा, 'तदुत्पत्ती2 करणेत्र सता' तावदक्षानिवरिश्चिता प्रतितब्धम् । न चाक्षादिकमज्ञान-विरोधि4, ध्रचेतन्त्वात् । तस्मादज्ञानिवरोधिनस्चेतन्त्रम्मस्थैव' करणत्वमुचितम् । लोकेऽयन्यकारिविधटनाय तद्विरोधी प्रकाध' एवोपास्यते' न पुनर्षटादिः, तद'विरोधित्यात् ।

§ १३ किञ्च, अस्त्रसंविदितत्वादसादेनीयंश्रमितौ साधक-तमत्वम्, स्वावभासनाक्षक्तस्य परावमासकत्वायोगात् ऽ। ज्ञानं तु स्वपरावभासकं" प्रदीपादिबत्यतीतम्। ततः स्थितं प्रमिताव-साधकतमत्वादकरण"मञ्जादय इति।

१४ चक्षुषा प्रमीयत इत्यादिव्यवहारे पुनरुपचारः शरणम्,

१ समाधते नेति। २ बादिनः प्रतिवादिनो वा। ३ विवादः। ४ प्रमितः। ४ प्रमित्युत्तत्तौ। ६ भवता। ७ ज्ञानरूपस्य। - प्रदी-पादिः। ६ प्रनिच्यते। १० तेनात्यकारेण सह यटार्विदरीयाभावाद्। ११ स्वपरणरिच्येदकम्। १२ प्रमिति प्रति न करणम्।

<sup>1 &#</sup>x27;इति व्यवहार' चा प्रती नास्ति । 2 'सहस्वती हुं इति व प्रतिपाठः । 3 'अवता' इति पाठो स व सु प्रतिबु प्रधिकः । 4 '... विकंतिविद्याचि इति व प्रती पाठः । 5 'बटवत्' इत्यधिकः पाठो स प प्रत्योः ।

उपचारप्रवृत्तौ च सहकारित्वं निबन्धनम्'। न हि सहकारित्वेन 'तत्साधकनिद'मिति करणं नाम, 'साधकविश्वेषस्यातिशयवतः' करणत्वात् । तदुक्तं बैनैन्द्रे—''साधकतमं करणम्'' [१।२।११४] इति । तस्मान्न लक्षणस्याक्षादावित्याप्तिः।

§ १५ ष्रमापि चारावाहिकबुद्धिच्यतिक्याप्तिस्तासां सम्य-ग्जानत्वात् । न च तासामाहृतमते प्रामाच्याप्युपगम इति ; उच्यते ; एकस्मिन्नेद बटे बटविषयाज्ञानविषटनार्यमाधे ज्ञाने प्रवृत्ते तेन घटप्रमितौ सिद्धायां पुनर्षटोऽयं षटोऽयमित्येवसुत्पना-ग्युत्तरोत्तरज्ञानानि खलु धारवाहिकज्ञानानि भवन्ति । न ह्ये -तेवां अमिति प्रति साधकतमत्वम्, प्रथमज्ञानेनैव प्रमितेः सिद्ध-त्वात् । कथं तम' लक्षणमतिव्याप्नोति ? तेवां 'गृहीतप्राहित्वात् ।

§ १६ नतु गटे दृष्टे पुनरन्यव्यासङ्गेन<sup>११</sup> पश्चात् घट एव दृष्टे पश्चात्तनं ज्ञानं पुनरप्रमाणं प्राप्नोति धारावाहिकवदिति चेत्; न;

१ 'मुख्यमाचे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवत्तेते' इति नियमात् । २ प्रमितिकामकम् । ३ मसारिकम् । ४ मसाभारणसाचकस्य ज्ञानस्य । ४ प्रशातिकयो नाम नियमेन कार्योत्पादकस्य । ६ प्रसासि-ङ्गादावतिक्यात्तिवारणंऽपि । ७ घाराचाहिकचुदीलम् । २१ सारा-कानेन । ६ घारावाहिकज्ञानानाम् । १० चाराचाहिकचुदिख् । ११ सारा-वाहिकज्ञानानाम् । १९ सम्यास्मिन् कार्ये व्यापुते चित्तस्यान्यात्वातिक्यी-सङ्गः । बुद्धेरत्यम संवारो विषयान्तराकृष्टत्वं वा व्यासङ्गः ।

<sup>1 &#</sup>x27;इति' पाठो मुक्रितप्रतिषु नास्ति । 2 'भवन्ति' म प मु प्रतिषु नास्ति । 3 'एवा' इति म प मु प्रतिषु पाठः ।

'दृष्टस्यापि मध्ये समारोपे' सत्यदृष्टत्वात्' । तदुक्तम् —"दृष्टो-ऽपि समारोपातादृक्" [परीक्षा० १-४] इति ।

५ १७ "एतेन निविकल्पके सतालोचनरूपे दर्शनेऽप्यतिव्या-प्तिः परिहृता। 'तस्याव्यवसायरूपत्वेन' प्रमिति प्रति करणत्वा-भावात्। निराकारत्याः झानात्वामावाच्च। "निराकारं दर्शनं साकारं झानम्" [सर्वार्थेक्षि० २-१] इति प्रवचनात्"। तदेवं। प्रमाणस्य सम्यानानिमित लक्षणं नाऽतिव्याप्तम्। नाऽप्यव्याप्तम्, क्ष्ययोः प्रत्यवपरोक्षयोच्यांच्यवृत्तः"। नाऽप्यसम्मति, 'लक्ष्य-वर्षरवातितत्वात्"।

, [प्रमाणस्य प्रामाण्यतिरूपणम]

§ १८ किमिदं"प्रमाणस्य प्रामाण्यं नाम ? प्रतिभातविष-

१ ज्ञातस्थापि । २ संज्ञयांवरपरेमानप्यवज्ञायंविस्मरणवाज्ञणे ३ ज्ञात-प्रवाणोऽपि सित संग्रेत, विरावेवे, धनस्यवज्ञारे, विस्मरणे वाज्ञाततुत्वां भवित । धनस्तिव्यवज्ञां ज्ञानं प्रमाणमेवेति सावः । ध्रव्यतिकृत्राव्यवारा-वाहिकबुब्ध्वतित्व्यापितिमराकरणेन । १ जितिकस्पवस्योतस्य । ६ ध्रति-स्वयासम्बद्धतेन । ७ प्राप्तमात । ८ यावस्त्वत्येषु वर्तमानत्यं व्याप्यवृत्तित्वम् । १ तस्ययोः प्रव्यवपरोज्ञयोः । १० तदेव हि सम्यक् स्वक्षणं यद्धव्याप्यादि-रोवस्ययुत्यमित्यपित्रयेत्य धन्यकृता शोवस्यपरिदृत्तरः कृतः । ११ प्रामाध्यं स्वतिव्यामाध्यं एतः इति भौमांत्रकः, ध्रप्रमाध्यं स्वतः प्राप्ताध्यं एतः इति तावमान्ताः उत्तर्थः स्वतः वर्षति कांत्र्याः, उत्त्यसर्य एतः इति नेवास्क-वैश्वविकाः, उत्त्यस्यतः क्षाविकस्यतः क्षाविकस्यतः स्विव्यवस्यतः इति

म प मृप्रतिषु 'दर्शनस्य इत्यधिकः पाठः । 2 म प मृप्रतिषु 'तस्मात्' इति पाठः ।

याऽव्यभिचारित्वम् । 'तस्योत्पत्तिः कथम् ? स्वत एवेति सोमासकाः । प्रामाष्यस्य स्वत उत्पत्तिरिति ज्ञानसामान्यसामग्रीमात्रजन्यत्वमित्यर्थः । तदुक्तम् — "ज्ञानोत्पादकहेल्वनतिरिक्तजन्यत्व मुत्पत्तौ स्वतस्वम्" [ ] इति । 'त ते मीमासकाः, ज्ञानस्तामग्रयाः संशयादाविष ज्ञानविशेषे ।
सत्वात् । वयं नु बूमहे ज्ञानसामान्यसामग्रयाः साम्येऽपि संशयादिरप्रमाणं सम्यक्तानं प्रमाणमिति विभागस्तावदनिजन्यनो ।
न भवति । ततः संशयादौ यया हेल्वन्तरभप्रामाण्ये दोषादिकमङ्गीकियते "तथा प्रमाणेऽपि "प्रामाण्यनिवन्यनमन्यववस्यमम्भुगनन्तस्वस्य, सन्यया" प्रमाणाप्रमाणविभागानुनपतेः" ।

स्याद्वादिनो जैना इत्येवं वादिनां वित्रतिपत्तेः सद्भावात्संशयः स्यात्तिन-राकरणाय प्रामाण्याप्रामाण्यविचारः प्रक्रम्यते किमिवमिति ।

१ प्रामाण्यस्य । २ येनैव कारणेन ज्ञानं जन्यते तेनैव तत्प्रामाण्यमपि न तद्भित्तकारणेनित नावः । ३ ज्ञानस्योत्पाको यो हेतुः
कारणं तदितिरक्तकार्यस्यं ज्ञानोत्पाक्तणोत्पाच्यसित्वर्यः । ४ समास्तं नेति, मीमांसकाः—विचारकुश्वाः । ४ समश्राणां भावः—एककार्यः
कारित्यं सामग्री—यावितं कारणानि एकिमम् कार्यं व्याप्रियन्ते तानि
सर्वाणि सामग्रीति कथ्यते । ६ मिय्याजाने । ७ जैनाः । ६ धकारणः ।
१ एकस्माद्वेतोरम्यो हेतुः हेत्वन्तरं ज्ञानसामान्यकारणाद्भित्तकारणीत्यपं । १० स्वीक्रियते, भवता मीमांसकेन । ११ गुणाविकम्—नैमंत्यादिकम् । १२ गुणाविकत्तप्रमामाण्याप्रामाण्यानम्युवरमे । १३ इरं ज्ञानं प्रमाणिवदमप्रमाणिनित् विभागो न स्वात ।

<sup>1 &#</sup>x27;प्रमाष्यं' इत्यधिकः पाठः म प्रतौ । 2 'ग्रपि' इति भ्रा प्रतौ नास्ति ।

६१६ 'एवमप्यप्रामाण्यं परतः प्रामाण्यं तु स्वत इति त' वक्तव्यम्; विषयंबेऽपि समानलात् । शक्यं हि वक्तुमप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तु परत इति । तस्मादप्रमाण्यवस्त्रामाण्यमपि परत' एवत्यवात्वत् । न हि पटसामान्यसामग्री रक्तपटेहेसुः । तडन्न ज्ञानसामान्यसमग्री प्रमाणज्ञाने हेतुः, भिन्नकायंबोभिन्नकारण-प्रमवलावस्त्रम्भावादिति' ।

\$२० कथं तस्य' ज्ञाप्तः'? घम्यस्ते विषये स्वतः, धनम्यस्तं तु परतः । कोऽयमभ्यस्तो विषयः को वाज्नभ्यस्तः? ज्ञ्यते; परिचितस्वयामतटाकजलादिरभ्यस्तः, तद्वधितिस्तरोऽनभ्यस्तः । किमिन्नं स्वत इति ? कि नाम परत इति ? ज्ञानक्कापकादेव प्रा-माण्यक्रप्तः। स्वत इति ? ततोऽतिरिवताज्ज्ञप्तिः परत इति ।

§ २१ तत्र तावदभ्यस्ते विषये 2 जलमिति 3 ज्ञाने जाते ज्ञानस्य-रूपञ्चन्तिसमय एव तद्गतं प्रामाण्यमपि ज्ञायत एव । 'ऋग्यथो-त्तर'' क्षण एव नि:शङ्कप्रवृत्तिरयोगात्''। प्रस्ति हि जलज्ञानोत्तर-क्षण एव नि:शङ्कप्रवृत्ति: ॥ धनभ्यस्ते तु विषये जलज्ञाने जाते जल-

१ प्रामाच्याप्रामाच्ययोगिननकारणसिद्धेत्रीय । २ जैन उत्तरसित नेति । ३ निर्मलतादिगुणेन्यः । ४ ज्ञानप्रामाच्ये भिन्नकारणजन्ये भिन्नकार्य-त्यादप्रमाच्यवदित्यनुमाननज्ञ बोध्यम् । ४ प्रामाच्यस्य । ६ निरुषयः । ७ परिचिते । ६ प्रारचिते । ६ ज्ञानस्वस्यज्ञतिसमये प्रामाच्यनिरस्यो नो चेत् । १० जनज्ञानाननतस्यये । ११ जने सन्देहरिहता प्रवृत्तिस्

<sup>1</sup> म प मु प्रतिषु 'प्रमाष्यस्य' इति पाठः । 2 म मु 'धम्यस्तविषये' इति पाठः । 3 म प मु 'जलमिदमिति' पाठः । 4 प मु 'निःशंका' पाठः।

ज्ञान मम जातमिति ज्ञानस्वरूपिनणैयेऽपि प्रामाण्यनिणयेऽन्यत' एव, "मन्ययोत्तरकाल सन्देहानुषपत्तेः । स्रस्ति हि सन्देहो 'जलज्ञान मम जात तर्तिक जलमृत मरीचिका" इति।ततः"कमल-परिमलिशिशर।मरुत्प्रचारप्रभृतिभिरवधारयति—'प्रमाणे' प्रा-क्तन जलज्ञान' कमलपरिमलाचन्यथानुषपत्तेः' इति ।

§ २२ "उत्पत्तिवत्प्रामाण्यस्य क्रिंतरिष परत एवेति यौगाः' । तत्र' प्रामाण्यस्योत्पत्तिः परत इति युक्तम् । क्रिंतः पुनरम्यस्त-विषये स्वत एवेति स्थितत्वात्' क्रिंतरिष परत 'एवेत्यवधार-णानुपपत्तिः । ततो 'ख्यवस्थितमेतत्प्रामाण्यमुत्पत्तौ परत एव, क्रन्तौ तु 'फदासिस्वतः 'फदासित्परत इति । तवुक्त प्रमाग्य-परीकायां क्रिंत प्रति'—

"प्रमाणा "दिष्ट-ससिद्धि "रन्यथाऽतित्र सङ्गतः" । प्रामाण्य त स्वतः सिद्धमभ्यासात" परतोऽन्यथा" ॥

प्रामाण्य तु स्वतः सिद्धमभ्यासात्" परतोऽन्यया" ॥ [प्र प.पृ.६३] स्वात् । १ सवास्त्रज्ञानस्त्रासर्थकेष्ठामानाद्या । १ सवनस्तरे — प्रपरिविते विषये प्रामाण्यतिर्थोऽन्यतो न स्थात् । १ बाषुष्ठन्न । १ स्वरेहुत्तरस्य । १ साध्यम् । ६ वर्षी । ७ यया प्रामाण्यस्योदस्ति परतस्त्रवा । = योगः साध्यम् नेयापिक-सैपेविकी गृद्धते । १ उत्पत्ति-अप्योपेष्ये । १० निश्चित्तत्वात् । ११ सम्यानिवृत्तिक्ष्यफकत्वनकावधान्यपरकेकारप्रयोगसासम्बद्धाः । ११ सम्यानिवृत्तिक्ष्यफकत्वनकावधान्यपरकेकारप्रयोगसासम्बद्धाः । ११ सम्यानिवृत्तिक्षयाः । १४ प्रमाणसायाम् । १४ इप्टानिव्यस्य-माव्याः । उत्पत्तिनक्षणाः तु विद्धितीक्ष

<sup>1 &#</sup>x27;मन्त' इत्यधिकः पाठो मुद्रितप्रतिषु । 2 'नुषपत्तेः इति द प्रतिपाठः ।

§ २३. तदेवं सुरुयबस्थितऽपि प्रमाणस्वरूपे दुरिभिनिवेशवशं-गतै: सीवताविभिरिष कल्पितं प्रमाणलक्षणं सुलक्षणमिति येथां प्रमस्ताननक्रीमः । तथा हि—

[सौगतीयप्रमाणलक्षणस्य समीक्षा]

[कुमारिलभट्टीयप्रमाणलक्षणस्य समीका]

§ २५. "ग्रनधिगततथाभूतार्थनिश्चायकं प्रमाणम्" [ शास्त्र-

१ मिष्यात्वाभित्रायैः । २ जनानाम् । ३ उत्पुक्तैः । ४ व निर्दो-धनक्षमम् । १ वीदवाकिकयमेकीतिविद्यावेते न्यायविन्दुनानिन यन्ये । ६ ६ चन समारोपिवरीचि तन्ताविस्त्रवादि, यसा संख्यादि, तथा च अत्यवम्, तस्मान्त वदिन्यवादीति भावः । ७ अविक्वायित्वासीति सम्बन्धः । स्त्रीवेट्ट मतानुसारेशः । ६ अनुमानस्यापि । १० अयमनाध्यः—वीदमते वि विविधं प्रमेषं विशेषास्यं स्वत्यव्यापनायापीहास्यं तामान्यं न । तत्र स्व-त्रवाधं परमार्थमुद्धं प्रत्यक्षस्य विचयः स्वेनासाधार्यने न तक्षमोन तक्ष्यमा-णत्यात्, तामान्यं त्यरसास्य विचयः स्वेनासाधारणेन तक्षमोन तक्ष्यमा- दी॰ पृ॰ १२३] इति भाद्धाः । तदप्यव्याप्तम्, तेरैव प्रमाणत्वेना-भिमतेषु 'धारावाहिकज्ञानेष्वनिधगतार्थानस्वायकत्वाभावात् । 'उत्तरोत्तरक्षणविश्रेषविशिष्टार्थावभासकत्वेन तेषामनिधगतार्थ-निश्चायकत्विमिति 'चाऽश्वाङ्कनीयम्, क्षणानामितसूश्माणामाल-'क्षियत्म।शनयत्वात् ।

## [प्रभाकरीयप्रमाणलक्षणस्य समीक्षा ]

६२६. "अनुपूर्तः प्रमाणम्" [बृहती ] १-१-५ ] इति प्राभाकराः । तदय्यसञ्जतम् , अनुपूर्तियञ्दस्य "भावसाधनत्वे करणलक्षणप्रमाणाव्याप्तेः, 'करणसाधनत्वे तु भावलक्षणप्रमाणाव्याप्तेः, करण-भावयोक्भयोरिष 'तन्मते प्रामाण्याभ्युपगमात् । तद्वतः शालकानायेन—

"यदा भावसाघनं तदा सर्विदेव प्रमाण करणसाधनत्वे त्वा-त्म-मन:सन्निकषं " प्रकरणप० प्रमाणपा० पृ० ६४ ] इति ।

चापरमार्थभूतसामान्यविषयत्वादनुमानस्य नाविसवादित्वर्मिति भावः।

१ गृहीतार्थविषयकाण्यात्रोत्तारवात्रामानि जानानि वारावाहिकका-नानि, तेषु । २ नद्वत्तरोत्तत्त्राव्यमानवारावाहिककानाना तत्त्रस्वाविद्या-द्वस्प्रदाव्ययेनिक्यास्वरुतेनार्थविषयक्रदेशेत्, ततो न तैरस्वायितिर्दित् वाङ्कितुर्यादः । ३ गञ्जा न कार्या ४ धार्यावितृत् । ४ 'प्रमाणसमुद्रुतिः' —प्रकरणस्वित्रक १०४ । ६ प्रमाकरपानुस्तारियः । ७ धनुभयोजु-भूतिर्द्यवमुते । ६ धनुभ्यवेजनेनित प्रमुद्धिरिय्येक्यः । १ प्रमाकरपान् स्ते । १० प्रमाकर-सतानुसारियाः वासिककान्येय पदुक्त तत्रफरण्यिन्य-कार्यामिर्यः वर्तते—व्यवि प्रभितिः प्रमाणं इति वाषसायनं मानसम्ब्रीयके

<sup>1</sup> द प्रती 'लक्षयितुम' इति पाठः ।

#### [नैयायिकानां प्रमाणलक्षणस्य समीक्षा]

§ २७. "प्रमोकरणं प्रमाणम्" [ न्यायम० प्रमा० १० २४ ] इति नैवाधिकाः । त्रिदिष प्रमादकृतं नकाणम्; ईक्वरारूपं एव तदङ्गीकृते।प्रमाणेऽन्यान्ते । अधिकरणे हि महेश्वरः प्रमायाः, नै तु करणम् । न वायमनृततो 'पानम्मः, "तन्ये प्रमाणं शिवः'"

तवा संविदेव भारम् । तस्यारम् व्यवहारानुषुणसभावरबाद्धानोपादानो-पेकाः कतम् । प्रशीयतेऽनेनेति करणतायने मताशवाद्धे झात्म-मनःतानकः वर्त्तमनो नातस्य प्रमाणत्वे तद्वनतभाविनी कत् (सं) सविदेव बाह्यव्यव-हारोपयोगिनी तती"—प्रमाणाः ए ए ए० १४ ।

१ बारस्वायन-जयन्त्रमङ्गायस्ताकिकाः । यथा हि 'प्रमीयतेजनेतिति करणार्वातियानः प्रमाणश्रसः,—व्यायमा० १. १. ३, 'प्रमीयते नेतृ तत्रसाणिविति करणार्वातियानियानः प्रमाणश्रसः प्रमाणभ्रमान्तियाने निर्माणने प्रमाणभ्रमान्तियान् निर्माणने प्रमाणभ्रमान्तियान् निर्माणने प्रमाणभ्रमान्तियान् निर्माणने प्रमाणभ्रमान्तियान् निर्माणने प्रमाणभ्रमान्तियान् निर्माणने प्रमाणभ्रमान्तियान् । इत्यायमान्तियान् निर्माणने प्रमाणभ्रमान्तियान् । इत्यायमान्यान्यः प्रमाणस् इत्येवस्यो नात्रस्तान् प्रमाणने विषयः (प्रारोणसम्बर्धः), सः प्रमेश्वस्य प्रमाणस्य स्थितः
वस्यो नात्रस्तो भ्रमाण विषयः द्वित न्त्रस्तियः प्रमाणस्य प्रमाणस्य प्रमाणस्य व्यायन्त्रस्तियः प्रमाणस्य स्थान्तियः । १ सम्पूर्णः स्थानस्य स्य

साकात्कारिण नित्ययोगिनि परद्वारानचेकस्थितो भूतार्थानुभवे निविद्यनिक्षितप्रस्ताविबस्तुक्यः। स्रोत्विद्यनिमत्तदुष्टिविगमप्रभ्रष्टकाङ्कृतुषः शङ्कोन्मेयकलङ्किलः किमपरस्तन्ये प्रमाणं शिवः॥

<sup>1 &#</sup>x27;ईश्वराख्ये तदङ्गीकृत एव' इति म प मु प्रतिषु पाठ:

[न्यायकुषु० ४-६] इति 'यौगाप्रसरेणोदयनेनोक्तत्वात्। तत्परि-हाराय' केंचन' बालिशाः "साधनात्रययोरन्यतरत्वे सति प्रमाव्याप्तं प्रमाणम्" [ववंदशंनतं ० १० २३४] इति वर्णयन्ति तथापि साधनाश्यान्यतरपर्यानोचनायां साधनमाश्रयो बेति फलति। 'तथा च 'परस्पराव्याप्तिलंक्षणस्य।

§२८ 'ग्रन्यान्यपि पराभिमतानि प्रमाण!सामान्यलक्षणा-

प 'इन्द्रियवृत्तिः प्रमाणम्' इति सांस्थाः, 'ध्रव्यनिकारिणीससंदित्था-सर्पापतिस्थं दिदसती बोधावोषस्त्रभाता सामधी (कारकतास्त्रक) प्रमाणम्' ( न्यायमं ० प्रमाण १० १४) इति करन्तैयाधिकाः ( अयत्तर्भकृतस्यः ) इत्यादीन्यपि परोक्तानि प्रमाणनामान्यतक्षणानि सन्ति, परं तेवां प्रमाण-

१ योगाः—नैयायिकारतेषामधेसरः प्रधानः प्रमुखो वा तेन । २ महे-वरोऽस्थापितरोवितरण्डरणायः । ३ सायणमाध्याबाधाः । ४ स्वर्षकांत्रप्रेष्ट्रे 'साधनाश्रयाख्यतिरिक्तर्तव' इति पाठः । तट्टीकाकृता च तर्पव व्याख्यादः । यथा हि—'यावालिमुबः प्रमा, तरवाः साधनं करणम् । प्राप्तय धारमा । तदुभयापेक्षया भिन्नं चन्न भवति तवाभूतं सद्यद्भयया नित्यसम्बद्धं तरक्ष-माणितययः । १ ४ प्रमासाधन-प्रमाश्रययोगंच्ये प्रमासाधनं प्रमाणं प्रमा-अयो वैति विचारे क्रियमाणे । ६ साधनाश्रययोग्यतरस्य प्रमाणता भूति करि । ७ धर्म भावः—प्रमासाधनत्य प्रमाणता भूकि प्रमाश्रय प्रमाणेऽस्थाप्तिः, प्रमाश्रयस्य च प्रमाणत्वस्य प्रमाणत्वस्य व प्रमाणत्वस्य स्वर्धन्यस्य महेक्वरस्य प्रमाणत्वप्रिकस्यनात् । उभयपरिकस्यने वासम्पवित्यं स्पष्टमेव । न हि प्रमाणत्वनाम्प्रपत्तरकस्य (सिन्तकर्षय महेक्वरस्य वा क्रिय्यवित्रियस्य प्रमाकरस्य प्रमाणवित्रस्य वीत्रय मस्मि । इत्यं च नियायिकारियतस्य प्रमाखरत्वं प्रमाश्रयत्व वीत्रय सम्भवि । इत्यं च नियायिकारियतस्य

<sup>1 &#</sup>x27;प्रमाणस्य' इति म प मु प्रतिषु पाठ: ।

'स्यलक्षणत्वा।दुपेरुयन्ते'। 'तस्यात्स्वपरावभासनसमयं सविक-रूपमगृहीतग्राहकं' सम्यग्ज्ञानमेवाज्ञानमर्थे 'निवर्त्तयरप्रमाण-मित्याहतं' मतम्'।

इति श्रीपरमाहंताचार्य-धर्मभूषण-यति-विरचितायां न्याय-दीपिकायां प्रमाणसामान्यलक्षणप्रकाशः प्रथम-॥१॥

लस्सीवाघटनान् परीक्षाह्यांण, घर्षि तूपेक्षाह्यंच्येव । ततो न तात्यत्र परीक्षिताति घत्मकृता । निर्वाच्यवृत्तः कारुक्काकत्यदेवी प्रमाणस् क्य न पटते ? इति चेत् ; उच्यते ; इत्त्रियणामक्षानस्थरवाचतृत्तरः प्रमालस्थतीय न्यामलावायोगात् । जानस्थर्मेव ही प्रमाणं मित्रुम्मृति, तस्येवाज्ञाननिवत्तंकरवाध्यरीपादिवत् । इन्द्रियाणा चसुरादीतां वृत्तिहैं तुद्धान्यादित्यापारः, च च वहस्वस्यः, ततो न तेवाबाननिवृत्तिः सम्भवति पद्मादिवत् । तस्मादिन्द्रवृत्तेत्वाननिवृत्तिस्थप्रमां प्रति करणवाभावान्

एवं कारकासकास्याऽप्यवीधस्वभावस्याज्ञानरूपवेत स्व-परज्ञानकरणे साधकतस्वाभावान्त प्रमाणत्वम् । प्रतिव्यंत्रेन साधक साधकतमम्, साधक-तम च करणम् । करण व्यवसाधारण कारणमुख्यते । तथा च सक-वाना कारकाणा साधारणाधायायस्वभावानां साकस्यस्य—परिसमारया सर्वत्र वर्तमानस्य सामस्यस्य—कथं साधकवास्यविगित विचारणीयम् ? साधकतस्वाभावे च न तस्य प्रमाणत्वम्, स्व-पर्यारिष्ठिकतो साधकतम-स्यंत्र प्रमाणत्वप्रतात् । तेर्नेन सुवानातिवृत्तिः सम्यादियतुं व्यवस्यव्यं विस्तरेण । ततः (सम्ययानं प्रमाणम् द्रायेतदेव प्रमाणस्य सम्बद्धः सक्षणम् ।

१ लक्षणाभासत्वात्, लक्षणकोटी प्रवेष्टुमयोग्यत्वादिति भावः । २ न परीक्षाविषयोजित्रयन्ते । ३ उपसंहारे 'तस्मात्' शब्दः । ४ प्रपूर्वायेनिस्चा-यकम् । ५ घटादियदार्येथ्वज्ञाननिवृत्तिं कुर्वेत् । ६ जैनम् । ७ शासनम् ।

<sup>1 &#</sup>x27;न्यलक्ष्यत्वा' इति व बा प्रतिपाठः ।

#### २. प्रत्यत्त्रप्रकाशः

[प्रमाणं द्विधा विभज्य प्रत्यक्षस्य लक्षणकथनम्]

§ १. प्रय' प्रमाणविशेषस्वरूपप्रकाशनाय प्रस्तुयते । प्रमाण' द्विविषम् —प्रत्यक्षं परीक्षं चेति । तत्र विषयप्रतिमासं प्रत्यकम् । इह प्रत्यक्षं लक्ष्यं विशयप्रतिमासत्व लक्षणम् । यस्य प्रमाणभूतस्य शानस्य प्रतिभासो विशयस्तत्रप्रत्यक्षमित्यर्थः ।

१. प्रमाणसामान्यलक्षणितस्यणानन्तरिमदानीं प्रकरणकारः प्रमाण-विवेयस्वक्यप्रतिपादनाय द्वितीयं प्रकाशं प्रारमते स्वर्धेत । २ पूर्वोक्त-लक्षणलक्षितम् । ३ विभागस्यावयारणफलस्वात्तेन द्विप्रकारमेन, न न्यूनं नापिकमिति बोध्यम् । चार्वाकाञ्चभिमत्यकलप्रमाणभेदानाम्भैवातः-भीवात् । वत्र प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणमिति वार्वाकाः, प्रत्यकानुमानं चिति द्वे एव प्रमाणे इति बौद्धाः वैत्रेषिकाश्य, प्रत्यकानुमानं चित्रवे प्रमाणानिति लांक्याः, ताति च शाब्दं चिति चत्वार्येव इति नैयाधिकाः, सहार्याप्तरया च पञ्चेति प्रामाकराः, सहानुपत्यक्थ्या च यट् इति भाद्याः वैत्रान्तमन्त्र, सम्भवेतिह्याच्या सहाष्टो प्रमाणानीति यौराणिकाः । तथा चीत्रम-

प्रत्मक्षत्वेकं वार्वाकः कारवालतेगताः दुनः । प्रमुमानं व तज्वंव सांस्थाः शास्त्वं व प्रपि ॥१॥ स्मापंकर्त्तरिकोध्यवसुमानं व केन व । प्रयोपस्या सहैतानि बत्वार्वाहुः प्रभावताः ॥२॥ प्रभावकथान्यतानि माहुः वैद्यानिनस्तवा । सम्भवंतहामुक्तानि तानि गैरागिका वनुः ॥३॥ तत्तेतेथां दवेषां यसायणं प्रत्यका-गरोकामाणसोरवान्तर्भाव इति डिबिष- § २. किमिद विश्वद्यतिभासत्व नाम ? उच्यते—ज्ञाना-वरणस्य अयादिशिष्ट्यत्योपशमाद्वा । शब्दानुमानाव्य सम्भवि यन्त्रमेथ्यमनुभवसिद्धम्, इस्यते बल्विन्तरस्तीत्याप्तन्वनाद्व-मादि लि क्राच्चोत्यानाज्ञानाद्ये मानिरित्युरपन्तस्येन्द्रियकस्ये ज्ञानस्य विशेषः । सं एव नैमेन्यम्, वैवदाम्, स्पटस्त्विमत्यादिभिः शब्दर्रिभिधीयते । तदुक्तभगवद्विरुक्तसङ्कदेवेन्यायविनिष्ठण्ये—

"प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा ।" [का०३] इति । विवृतं"च स्याहादविद्यापतिना"—"निर्मलप्रतिभासत्व-

नित्यनेन नृषितम् । विद्यानस्वकामिनाऽपुकम् — 'एवं प्रमाणलक्षणं व्यव-गयात्मकं सम्बक्तानं परीक्षितम्, तत्रत्यक्ष परोक्षं वेति सक्षेपाद् द्वित्यमेव व्यवित्यत्ते, सकत्रप्रमाण्येयात्मविद्यान्यस्थादिति विश्वावनात्।' 'द्याद्वा-तिना तु सर्वेणात्त्यक्ष-परोक्षांकरूपात्माणवृद्धं सिद्धपत्येव, तत्र सकत्र-प्रमाणमेदाता सङ्ग्रादिति —प्रमाणपरी, २० ६ २ ६ ५५, ६७। एतच्च प्रमेश-कमसमातंद्वेति (२-१) प्रप्टचतो निक्षितम् ।

१ जानप्रतिबन्धक जानावरणार्थ्यं कर्म, तस्य सर्वया खयाद्वियेषध्योपधा-महा। १ धादिष्याद्युप्पानार्थावरणादीना सब्हः । ३ विश्वसनीयः पुरुष धातः, यपार्थवका इति यावत् । ४ प्रशादिषदेन कृतकस्य-रिजयणात्वादोना परिग्रहः । १ पूरी दूर्यमानः । ६ इतिद्यकनस्य । १ ध्युमानार्थयेष्या विशेषप्रतिमातनस्य। ततुकम्—यनुमानार्थातरेकेण विशेषप्रतिभातनम् । तद्येख्य मत दुदीः—सर्थीयः कारु १।६ विशेषः । १ धस्याः कारिकाया उत्तरार्थीतमस्यन्ति—"इव्यन्यायेवनामार्थावेषोप्यस्तियदेवम् । १ व्या-स्थातं भावाविनित्वयविषद्ये । ११ श्रीसद्यादिराज्यावर्यम् ।

<sup>1 &#</sup>x27;शाब्द' इति मा प्रतिपाठ: ।

मेव स्पष्टत्वम्, स्वानुभवप्रसिद्धं चैतत्सर्वस्यापि परीक्षकस्येति नातीव निर्वाध्यते"[न्यावविनि० वि० का० ३]इति । तस्मात्सुष्ठ्क्तं विश्वदप्रतिभासात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति ।

#### [सौगतीयप्रत्यक्षस्य निरासः]

§ ३. ""करननापोडमभ्रान्तं 'प्रत्यक्षम्" [न्याविबन्दु 90 ११] इति तायागताः"। धन्न हि करूपनापोडपदेन सविकल्पकस्य व्या-वृत्ति., क्षभ्रान्तमिति पदेन त्वाभासस्य । तथा व" समीचोनं निवकरुपक प्रत्यक्षमित्युक्तं मवति; तदेतद् बात्वेच्टितस्; निवि-कर्पकस्य प्रामाण्यमेव दुलंभम्, समारोपाविदोधित्वात्, कृतः प्रत्यक्षत्वम् ? व्यवसायारमकस्यैवं 'प्रामाण्यव्यस्थापनात' ।

१ तथा चौत्तम्— "विश्वदक्षानात्मक प्रत्यक्षम्, प्रत्यक्षत्वात्, यत्तु न विश्वदक्षानात्मक तन्त्र प्रत्यक्ष चवाऽनुमानादिक्षानम्, प्रत्यक्षं च विश्वदाच्या- सितम्, तन्त्राव्धवक्षान्यस्मितम्, तन्त्राव्धवन्त्रात्मकनिति । — प्रमाणवरीत १० ६० । २ 'व्यक्ति मुण्ड विश्वद्यान्यस्मितम् । तमान्यस्मितम् ए० ११ । त्राव्यक्षान्यस्मावस्मृत्यः । त्राव्यक्षान्यस्मावस्मृत्यः । त्राव्यक्षान्यस्मावस्मृत्यः । त्राव्यक्षः । 'त्रत्र यन्त्र भ्राय्यति तदभान्तम् स्यायी नाम-नात्यादिकरुपनारितं तदभान्यस्म । व्यक्तान्यस्म स्यायी नाम-नात्यादिकरुपनारितं तदभान्यस्म । त्राव्यक्षः । त्राव्यक्षः । स्माणवर्षः वाद्यक्षः करनान्यस्म । त्राव्यवस्मुत्यस्म सम्माणवर्षः वाद्यक्षः करनान्यस्म । त्राव्यवस्म सम्माणवर्षः वाद्यक्षः वाद्यक्षः करनान्यः । व्यवस्म स्यायक्षः प्रत्यक्षः वाद्यक्षः । स्यवस्म प्रत्यक्षः विष्यस्म । त्रव्यक्षः । स्माण्यान्यस्म सम्माणवर्षः विष्याः । स्यवस्म । विष्यस्म । विषयः । स्माण्यान्यस्म । विषयः ।

६ ४. 'नतु निर्विकल्यक्षेव प्रत्यक्षप्रमाणमर्थजल्वात् । तदेव' हि 'परमार्थमस्त्रकल्याण्यन्य न तु सिवकल्यकम्, तस्यापरमार्थ- मूतसामान्यविषयत्वेनायंजलाभावादिति वेत्; न'; प्रपंत्रयालोक- वज्जानकारणत्वानुपपतः । तख्या—अन्वयव्यतिरेकगम्यो हिं कार्यकारणत्यानुपपतः । तवालोकत्वाचन्य ज्ञानकारणम्, 'तदभावेऽपि नकस्वस्त्रप्रणां मार्थापदीनां ज्ञानोत्यतः, 'तदभावेऽपि निर्वाचन्यान्य मार्थिति । 'वेद्वस्योऽपि न ज्ञानकारणम्, 'तदभावेऽपि केशमशकादिज्ञानोत्यतः' । तखा च कुतोऽयंजत्व ज्ञानस्य ? तदुक्त परीक्षामुक्ते—"नार्यालोको कारणम्" [२-६] इति । प्रामाण्यस्य जार्याव्यविभावार्थण्यः वार्याव्यव्यवस्य नार्याव्यव्यवस्य नार्याव्यव्यवस्य नार्याव्यवस्य नार्यावस्य नार्यवस्य नार्यावस्य नार

इत्यादिना निश्चयात्मकस्यैव ज्ञानस्य प्रमाण्य व्यवस्थापितम् ।

१ तीयः अञ्चले निव्यति । २ परमार्थमुनेन स्वलक्षणेन जन्यं 'परमार्थोक्कांत्रमननारोगित रूपम्, तेनास्त्रीति परवार्थनत् । य एवायः सीनमार्थोक्कांत्रमननारोगित रूपम्, तेनास्त्रीति परवार्थनत् । य एवायः सीनमार्यान्तिन्यानामा स्पुटमस्कुट च प्रतिभास करोति परमार्थनत् स्
एव । स एव च प्रत्यक्षांत्रयां अत्तरतन्तामार्थन स्वलक्षणम् —्याप्तिष्ठः
दो ० पृ० २३, 'यद्यक्षित्रमाम्यं तदेव स्वलक्षणम्ति, सामान्यलक्षण च
ततो विपरीतम् —्यमाणस्य ० पृ० ६ । ३ जैन उत्तरति । ४ प्रत्यस्यव्यतिरकाम्या विना न कार्यकारणभावत्मम स्वत्येत्रस्यतेष् में हिम्मद्रः ।
४ प्रत्योकाभावेर्यण । ६ प्रात्योकस्य स्योवर्यक्षित् । १० प्रवासार्वर्यक्षित् । १० प्रवासार्वर्यक्षित् । १० प्रवासार्वर्यक्षित् । १० प्रवासार्वर्यक्षा । १० तरमाव्यवद्वत् । १० प्रवासार्वर्यक्षा ।

l 'एतदेव हि' इति **ब** प्रतिपाठ: ।

स्वसंवेदनस्य विषयाजन्यत्वेऽपि प्रामाण्याभ्युपगमात्'। न हि किञ्चित्स्वस्मादेव जायते ।

§ ४. 'नन्यतज्जन्यस्य ज्ञानस्य। कथं 'तत्प्रकाशकत्वम् ?इति चेत्; 'घटाद्यजन्यस्यापि प्रदीपस्य तत्प्रकाशकत्वं दृष्ट्वा सन्तोष्ट-व्यमायुष्मता'। अय कथमयं विषयप्रतिनियमः'? यदुत 'घटजा-नस्य घट एव विषयो न पटः' इति । अर्थज्वं हि विषयप्रतिनियमकारणम्, तज्जन्यवात् तद्विषयमेव चैतदिति । 'तत्तु 'भवता नाऽम्युप्तम्यते इति चेत्; योग्यतैव विषयप्रतिनियमकारणमिति सूमः'। का नाम योग्यता ? इति । उच्यते —स्वावरणक्रयोप-साः। तदुक्तम् —"स्वावरणक्रयोपशामक्रयणयोग्यत्या हि प्रतिनियत्यम्य व्यवस्थापयति" (परीक्षाः २-६) इति ।

1 बा प मु प्रतिषु 'ग्रन्थस्य' इति पाठः । 2 व प्रतौ 'इति' पाठो नास्ति :

१ बाँदैः । २ षत्र बाँदः पुनराशक्कृते नांस्वितः । ३ ष्रयं भावः—यदि 
ज्ञानं भयांन्नोत्सवते तर्हि कथमयंप्रकाशकं स्थात् ? तदेव हि ज्ञानमर्थप्रकाशकं यदयंजन्यम्, प्रजन्नत्वे तु तस्यायां विषयो न स्यात् 'नाकारणं 
विषयः' इति वचनात् । ४ उत्तरयति—षटावाजन्योऽपि हि यथा प्रदीपः 
षटादिप्रकाशको भवति तथा ज्ञानमप्यविज्यं वत् पर्यप्रकाशकिमिति 
किमनुष्पन्तम् ? प्रबंद्य ज्ञानकारणत्वनिरासत्तु पूर्वमेव कृतस्ततो नात्र 
किम्बद्धजनीयमस्ति । १ सन्तोषः करणीयो भवता । ६ प्रमुक्तानस्य 
प्रमुक्त एव विषयो नात्य इति विषयप्रतिनियमः, स न स्थाविद ज्ञानस्यायं 
प्रमुक्त प्रविचयो नात्य इति विषयप्रतिनियमः, स न स्थाविद ज्ञानस्यायं 
प्रमुक्त परिवाद अञ्चाया धाश्यः । ७ ष्यवंजन्यत्वम् । च जैनेन । 
१ जैनाः । १० प्रतिनियतार्वज्ञवस्यायको हि तत्यदादरमक्षयोपश्याभोध्यं 
प्रकृताः । १० प्रतिनियतार्वज्ञवस्यायको हि तत्यदादरमक्षयोपश्याभोध्यं 
प्रवृत्ताः। १० प्रतिनियतार्वज्ञवस्यायको हि तत्यदादरमक्षयोपश्याभोध्यं ।

६ ६. 'एतेन 'तदाकारत्वात्तत्प्रकाशकत्वम्' इत्यपि प्रत्युक्तम्'।
 प्रतदाकारस्यापि प्रदीपादेस्तत्प्रकाशकत्वदर्शनात् । ततस्तदा कार'वत्तज्जन्यत्वमप्रयोजकं प्रामाण्ये । 'सविकत्पकविषयभृतस्य

प्रतिनियतार्यव्यवस्थायामञ्जम् नार्योत्पत्यादि ।'—प्रमेयक० २-१०,
'योग्यताविशेषः पुनः प्रत्यक्षस्येव स्वविषयज्ञानावरण-वीर्यान्तरायक्षयोप-शमविशेष एव'—प्रमाणपरीक्षां पु० ६७ ।

१ धर्मजन्यताया निराकरणेन, योग्यतायास्त्र प्रतिनिधतार्थम्यसस्यापकस्वस्तपर्यनेन । २ निरस्तम् । ३ इत्य च तदाकारस्त्रं तज्ज्ब्यत्व शोभयमपि
प्रमायणे प्रश्चेतक्रमित वोभयम् । ४ उच्चांकम्— सिक्कस्वकस्यापरमाधंभूततामान्यविधयत्विगितं, तन्त युक्तम्, सिक्कस्वकस्यापरमाधंभूततामान्यविधयत्विगितं, तन्त युक्तम्, सिक्कस्वकस्यापरमाप्रमायस्य प्रमाणाविधतत्वात्यरमार्थत्वयः । यदि न केनापि प्रमाणेन बाम्यते
तत्परमार्थतत्, यथा भवदिभयतः स्वत्रकाथम्, प्रमाणावािचत्र व सामान्यस्य,
स्वत्मात्यर्तत्, विक्रञ्च, पर्वद हि विद्येषः (स्वत्रवाणक्षः) देवनासामात्यत्वि स्वत्राचारायातम्भविना विसद्वयिष्णमात्मना विद्यास्यस्यान्यात्वस्याप्तिक्रमात्वस्याप्तिक्रम् विवत्रस्यास्यन्तिना
तक्षये इति कथा स्वत्रवाचारात्वक्षाप्तिक्रमात्वारे तथा वासाम्यस्यपि
स्वामर्थिकमान्यवज्ञाननशाणः कुर्वत् कथ्मर्थाक्रमात्वः त तद्वाह्याः
पृत्वहिन्दोहावर्थिक्रमा यथा न सामान्य कर्तुमुत्त्वते तथा विद्योपीधेपं केवतः,
सामान्यविश्वायात्वा सन्तुना ग्यादेस्त्रप्रभोगात् । इत्यर्थाक्रमाक्रारित्वनापि तयोरभेदःशिदः। –क्रस्तक्ष ६ १ २२१। तती यद्वस्त वर्वमिताना—

यदेवार्यक्रियाकारि तदेव परमार्थसत् । बन्यत्संवृतिसत् प्रोक्ते ते स्वसामान्यसकाचे ॥' सामान्यस्य परमार्थत्वमेव, श्रवाघितत्वात् । प्रत्युत सौगतामिमत एव स्वलक्षणे विवादः । तस्मान्न निर्विकल्पकरूपत्वं प्रत्यक्षस्य ।

[नैयायिकाभिमतस्य सन्निकर्षस्य प्रत्यक्षत्विनरासः]

§ ७. 'सिन्नकर्षस्य च यौगाभ्युपगतस्याचेतनत्वात् कृतः'प्रिमि-तिकरणत्वम्, कृतस्तरां प्रमाणत्वम्, कृतस्तमां प्रत्यक्षत्वम् ?

६ ८. 'किञ्च, रूपप्रमितेरसिनिक्ष्य्येव चञ्चुर्जनकम्, प्रप्राप्य-कारित्वात्तस्य । ततः सन्निकर्षाभावेऽपि साक्षात्कारिप्रमोत्पत्तेनं सन्निकर्यस्थतंव प्रत्यक्षस्य । न चाप्राप्यकारित्वं चक्षुषोऽप्रसिद्धम्, प्रत्यक्षतस्तर्येव प्रतीतेः । नतु 'प्रत्यक्षागम्यामिष चक्षुषो विषय-प्राप्तिमनुमानेन साधविष्यामः परमाणुवत् । यथा प्रत्यक्षासिद्धो-ऽपि, परमाणुः कार्यान्ययानुपपत्यानुमानेन 'साध्यते तथा 'वखुः प्राप्तार्थप्रकाशकं 'बहिरिन्द्रयत्वात् त्विगिन्द्रयवत्' इत्यनुमानात्

तिनरस्तम्; 'सामान्यलक्षण-स्वलक्षणयोहि भेदाभावात्'-मध्टस० पृ० १२१

प्राप्तिसिद्धिः । प्राप्तिरेव हि सन्निकर्षस्ततो न सन्निकर्षस्या-व्याप्तिरिति चेतुः नः ग्रस्यानुमानाभासत्वातु । तद्यथा —

§ १. चसुरित्यत्र कः पक्षोऽनिप्रतः ? कि सौकिकं चझुर-तालौकिकम् ? 'श्राचे हेतोः 'कालात्यापदिष्टत्वम्, गोलकास्य-स्या सौकिकचसुयो विषयप्राप्तेः प्रत्यक्षवाधितत्वात् । द्वितीये' त्वाप्रयासिद्धिः, प्रत्यक्तिकस्य' चसुयोऽबाऽप्यसिद्धेः । शाखा-सुधादीधित' समानकाल' ग्रहणा2न्ययानुपपत्तेस्य अक्षुरप्राप्य-कारीति निश्चीयते । तदेवं सिप्तकर्षामावेऽपि चसुषा रूपप्रतीति-जयत इति सिप्तयम् ।

§ १०. ''ग्रस्य च प्रमेयस्य प्रपञ्चः'' प्रमेयकमलनार्सण्डे

शकं तन्न बहिरिन्द्रिम्, यथा मनः, बहिरिन्द्रयं चेद चक्तुः, तस्मात्प्राप्ता-यप्रकाशकमिति भावः ।

१ सदोषानुमानत्वमनुमानाभासत्वम् । २ स्वीकृतो मबता योगेन । ३ प्रयमे यद्ये । ४ बाधिवरवातान्तरं प्रयुक्ती हि हेंद्रुः कालात्वापरिष्ट उच्यते । ४ ५ उत्तरविकले— स्वतीकिक चर्चारितमपुरमने । ६ किरणकरस्य । ७ मुचारीधिति— चन्द्रमा: । ६ शाखावन्द्रमसोमनुत्यकालमङ्गं दृष्टं ततो ज्ञायते चसुरप्राप्यकारीति । प्राप्यकारितने तु कमश एव तर्योषद्वं स्थात न गुगपत्, परं गुगपनभोवंहणं सर्वजनसाधिकमिति बादः । ६ सम्बाधिन्दो-पद्मस्ताना । १० एतम् अनिकश्चामाध्यविवारस्य । ११ विस्तरः ।

<sup>। &#</sup>x27;क्षस्य' इति म मुत्रत्योः पाठः । 2 'ब्रहणाद्यन्यथानु' इति श्रा म प मुत्रतिपाठः । 3 श्रा म म प्रतिष 'च' पाठो नास्ति ।

[१-१ तथा २-४] सुलभः'। संबह्धन्यत्वालु नेह' प्रतन्यते'। एवं च न सौगताभिमतं निर्विकल्पं प्रत्यक्षम्, नापि यौगाभिमत इन्द्रियायंसन्निकर्षः'। कि तिहि? विशयपितभासं आनमेव प्रत्यक्षं सिद्धम् ।

[प्रत्यक्षं द्विधा विभज्य सांव्यवहारिकस्य लक्षणपुरस्सरं भेदनिरूपणम्]

१९. तत्प्रत्यक्ष द्विविषम्।—सांज्यवहारिकं पारमार्थिकं विता तत्र देशतो विश्वदं सांज्यवहारिकं पारमार्थिकं विता तत्र देशतो विश्वदं सांज्यवहारिकं प्रत्यक्षम्। यज्ञानं देशतो विश्वदं सांज्यवहारिकं प्रत्यक्षम्। यज्ञानं देशतो विश्वदं सांज्यक्षम् । यज्ञानं देशतो विश्वदं सांज्यक्षम् । यज्ञानं देशतो विश्वदं सांज्यक्षम् । तत्र विश्वदं सांज्यानं सांज्यानं

१ मुबोधः । २ धन स्वान्यविष्कायाम् । ३ विस्तायंते । ४ प्रत्यक्ष-मिति सम्बन्धः । ४ साध्यक्षारिकप्रत्यक्षम् । ६ ध्वस्प्रहारिक्ष प्रच्ये । ७ इन्द्रियार्थयोः सम्वयानं साम्पातः सम्बन्धः सि यावत्, तःपत्राषुत्रस्ता यः स्वान्नोवनरूः सामान्यप्रतिज्ञासन्तरस्यानन्तरं व्याप्तानः, प्रय बाबान्तर-सत्ताविशिष्ट्यस्तुष्ठाहुको यो ज्ञानविष्ठेयः सोऽवस्त्र इति भावः । ६ स्ववि-ययात्त्रस्यो विषयान्तरम्, तस्य व्युदासो व्यवन्धेदरनेन स्त्रविद्याति-रिक्तविषयव्यव्यवन्धेदेन । ६ स्वविषयपूत्रतरप्रावंककोटिनित्वस्यस्य सुद्यवद्यः । १० धन्यद्यस्यवन्धेत्र । इ स्वविषयपूत्रतरप्रावंककोटिनित्वस्यस्य सुद्यस्यः । १० धन्यद्वस्यव्यवन्धेत्र । इ स्वविषयपूत्रतर्यस्य स्वविष्या

<sup>1 &#</sup>x27;तत्कियत्प्रकारं, तद्विविघं' इति म प्रतिपाठः ।

[१-१४-६] इति । 'भाष्यं च-"संशयो हि निर्णय-विरोधी नत्ववग्रहः" [१-१४-१०] इति । श्रवग्रहग्रहोता-र्थसमृद्भृतसंशयनिराशाय यतनमीहा । तद्यथा - पुरुष इति निश्चितेऽर्थे किमयं दाक्षिणात्य उतौदीच्य देत संशये सति दक्षिणात्येन भवितव्यमिति तन्निरासायेहास्यं ज्ञानं जायत इति । भाषादिविशेषनिर्ज्ञानाद्यायात्म्यावगमनमवायः, यथा दाक्षिणात्य एवायमिति । 'कालान्तराविस्मरणयोग्यतया तस्यैव

विषयकः, ग्रनिश्चयात्मकः, विषयान्तराज्यवच्छेदकः संज्ञयः । श्रवग्रहस्तु तद्विपरीत:--एकार्थविषयक:, निश्चवात्मक:, विषयान्तर्व्यवच्छेदकश्चेति ।

१ तस्वार्थराजवात्तिकभाष्यम् । २ सति संशये पदार्थस्य निर्णयो न भवति, अवग्रहेत् भवत्येवेति भावः । ३ नन् कथमीहाया ज्ञानत्वम् ? यतो हीहाया इच्छारूपत्वाच्चेष्टात्मकत्वाद्वा; मैवम्; ईहा जिज्ञासा, सा च विचाररूपा, विचारश्च ज्ञानम्, नातो कश्चिद्दोष: । तथा चोक्तम्-'ईहा ऊहा तर्क: परीक्षा विचारणा जिज्ञासा इत्यनयन्तिरम ।' तत्वार्था-धि० भा० १-१५, 'ईहा-घारणयोरपि ज्ञानात्मकत्वमुन्नेयं तद्रपयोगविशे-षातः।'—**लघीय० स्वो**पज्ञवि० का० ६, 'ज्ञानेने (ज्ञानमी)हाभिलाषात्मा संस्कारात्मान धारणा ।। इति केचित्रभाषन्ते तच्च न व्यवतिष्टते । विशेषवेदनस्येह दढस्येहारवसूचनात् ॥ 🗙 🗴 धज्ञानात्मकतायां तु संस्कार-

स्येह (हि)तस्य वा । ज्ञानोपादानता न स्याद्रपादेरिव सास्ति च ।"---तस्वार्थञ्लोकबा० १-१५-१६, २०, २२, 'ईहा च यद्यपि चेष्टोच्यते तथापि चेतनस्य सेति ज्ञानरूपैवेति युक्तं प्रत्यक्षभेदत्वमस्याः'---प्रमाणमी० १-१-२७, 'ईहा-घारणयोर्जानोपादानत्वात ज्ञानरूपतोत्नेया'-प्रमाणमी० १-१-३६। ४ दक्षिणदेशीयः । ५ उत्तरदेशीयः । ६ अनुभवकालाद्विन्न-

कालः कालान्तरमागामिसमय इत्यवः ।

ज्ञानं धारणा । यद्वशादुत्तरकालेऽपि स1 इत्येवं स्मरणं जायते ।

§ १२. ननु पूर्वपूर्वज्ञानगृहीतार्यग्राहकत्वादेतेषां भाराबाहिक-वदप्रामाण्यप्रसङ्घ इति चेत्; न; निषयभेदेनागृहीतग्राहक-त्वात् ।तपा हि—योऽवपहस्य विषयो नासावोहायाः, यः पुनरीहाया नायमवायस्य, यस्चावायस्य नैय2 धारणाया इति परिसुद्धप्रति-भानां भुलभमेवेतत् । "तत्ववप्रहादिचनुष्ट्यमपि यदेन्द्रयेण जन्यते तदेनिद्यप्रत्यक्षामित्युच्यते,यदापुनरिनिद्धयेण तदाऽनिदिय-प्रत्यक्षं गीयते"। इन्द्रियाणि स्पर्यन-सम्-शाण-चक्षुःश्रोत्राणि पञ्च, श्रतिनिद्धयं तु मनः। तद्वयनिमित्तकमिदं "लोकसंख्यवहारे प्रत्यक्षाम-ति प्रसिद्धत्वात्सांव्यवहारिक"प्रत्यक्षमुच्यते । तदुक्तं परीक्षायुक्षे3—

१ 'स्मृतिहेतुर्घारमा, संस्कार हित यावन्' लची०स्वोपज्ञिविड्०का० ६। ततु वारणायाः कयं ज्ञानत्वम्, संस्कारकपत्वात् ? न व संस्कारस्य ज्ञानक्यतेति वेत्; तन्तः ; उक्तमेव पूर्वम्- 'ईहा-वारणयोरिष ज्ञानारमकत्वम्, ततुवयोगविवीयात्' हित। 'अयय झ्राजानकपत्वे ज्ञानकपरमृतिजनकत्वं न स्यात्,
न हि सत्ता कतान्तरममृतिकार्वित' (प्रमाणमी० १-१-२२६)। 'अवसृहस्य हेत्वा
अवायस्य व वारणा व्यापारविवेदः, न च वेतनोपादानो व्यापारविवेदः
अवेतनो युक्तोऽतिप्रसङ्गात्' (न्यावकुमु० यु० १७३)। २ अवस्रहारीताम्।
३ विशुद्धबुद्धीनाम्। ४ अवस्यतिक्तुण्यस्यापि हन्त्रियानिक्रयज्ञ्यस्येन
द्विवियस्त प्रदर्शयति तवेतविति। १ कस्यति। ६ लोकस्य यः समीबोनो
बापारहितः प्रवृत्ति-तिवृत्तिक्त्ये स्ववहारस्तिसम्। ७ संव्यवहारप्रयोजनकं
स्रोव्यवहारिक्न् — प्रपारमाणिकिनित्यमंः।

<sup>1 &#</sup>x27;स एवेत्येवं' **र प** प्रतिपाठः । 2 'नैव' इति म प्रतिपाठः । 3 मा म म प्रतिष 'परीक्षामुक्षे' इति पाठो नास्ति ।

"इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारिकम्" (२-४) इति । इदं चामुक्यप्रत्यक्षम्, उपचारिषद्धत्वात् । वस्तुतस्तु परोक्षमेव, मित्रज्ञानत्वात् ।कुतो नु सत्वेतन्मित्रानां परोक्षमिति ? उच्यते— "भाषे परोक्षम्" [तत्वाचंदृ॰ १-११] इति सूत्रणात्। । आये मित-श्रुतज्ञाने परोक्षमिति हि सूत्रायः । उपचारमूलं पुनरत्र वेशनो बैशविमिति कृतं विस्तरेण ।

#### [पारमाधिकप्रत्यक्षं लक्षयित्वा तद्भौदानां प्ररूपणम्]

§ १३. सर्वतो विश्वदं पारमाधिकप्रत्यक्षम् । यज्ज्ञानं साक-त्येन' स्पष्टं तत्पारमाधिकप्रत्यक्षम्, मुरूयप्रत्यक्षमिति यावत् । 'तद् द्विविधम्—विकलं सकलं च । तत्र कतिपयविषय विकलम् । 'तदिषि द्विविधम्—प्रविधज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं च । तत्राविधज्ञाना-वरणक्षयोपश्चमाद्वीयन्तिरायक्षयोग्धमसहकृताज्जातं रूपिद्रव्य-मात्रविषयमविधज्ञानम्'। मनःपर्ययज्ञानावरण-वीर्यान्तरायक्षयोप-

१ ननु यदि प्रकृतं ज्ञानममुख्यतः प्रत्यक्षं तहि मुख्यतः कि स्यादित्यतः प्राह बस्तुतिस्यति । २ इन्द्रियानिन्द्रयन्त्याज्ञानस्योपचारतः प्रत्यक्षत्वकृत्वन्ति । स्वाम्यत्ये । ४ पारमार्थिकप्रत्यक्षम् । १ विकत्सपि प्रत्यक्षम् । ६ प्रविष्ठाः सीमा मर्योदा इति यावत् । । विषययो वस्य ज्ञानस्य तदवधिः ज्ञानम् । प्रत एवेदं ज्ञानं सीमाज्ञानमपि कस्यते । 'धवायन्ति वजन्तीत्य-वायाः दुद्गानाः, तान् द्याति ज्ञानतिविदः' X अप्रवानम् प्रविष्ठः । कोऽर्थः । श्रव्यानम् प्रविष्ठः । कोऽर्थः ? प्रयस्ताद्वद्वत्वरविषयग्रहणादविषक्ष्यते, देवा सत्यवविद्यानेन

<sup>1</sup> सूत्रभणनात्' इति म प्रतिपाठः । 2 'चेति' पाठो म झा मु प्रतिषु ।

शमसमुत्थं परमनोगतार्थंविषयं मनःपर्ययक्षानम्'। मतिक्षानस्ये-वाविभनःपर्ययपोरवान्तरभेदाः' तस्वार्थराजवासिक-स्लोकवा-स्तिकभाष्याभ्यामवगन्तव्याः'।

सन्तमनरकपर्यन्तं पेरयन्ति । उपरि स्तोकं पश्यन्ति, निजविमानव्यजदण्ड-पर्यन्तमित्ययः।'—तस्वाणंबृ० जृ० १-६ । 'प्रवाण्यानात् (पुद्गतपरिज्ञा-नात्) प्रवन्ध्यन्तविषयत्वाद्वा(कपिवषयत्वाद्वा)प्रवविः।' सर्वार्थः १-६ ।

१ परिकीयमनोगतोऽयों मन इत्युच्यते, साहचर्यातस्य पर्यक्षणं परि-गमनं मन:पर्यय:।' सर्वार्व ० १-६ । २ प्रभेदा: । ३ तदित्यम---'भ्रनुगा-म्यननुगामिवद्वंमानहीयमान(वस्थिताऽनवस्थितभेदात वडविघोऽवधि: X X पुनरपरेऽवधेस्त्रयो भेदाः —देशाविधः, परमाविधः, सर्वाविधश्चेति । तत्र देशावधिस्त्रेधा---जघन्यः, उत्कृष्टः, ग्रजघन्योत्कष्टश्चेति । तथा परमा-बिधरिप त्रिधा (जधन्य:, उत्कृष्ट:, अजधन्योत्कृष्टश्च) । सर्वाविधरिब-कल्पत्वादेक एव । उत्सेघांगलासंस्थेयभागक्षेत्रो देशावधिर्जधन्यः । उत्कृष्टः कत्स्नलोकः । तयोरन्तरालेऽसंख्येयविकल्प ग्रजघन्योत्कष्टः । परमाविधर्जन घन्य एकप्रदेशाधिकलोकक्षेत्र: । उत्कष्टोऽसंख्येयलोकक्षेत्र: ध्रजधन्योत्कष्टो मध्यमक्षेत्रः । उत्कृष्टपरमावधिक्षेत्राद् बहिरसंख्यातक्षेत्रः सर्वाविधः । वर्द्ध-मानः हीयमानः, अवस्थितः, धनवस्थितः, अनुगामी, धननगामी, अप्रति-पाती, प्रतिपातीत्येतेऽष्टौ भेदा देशावधेर्भवन्ति । हीयमान-प्रतिपातिभेद-बर्ज्या इतरे वड्भेदा भवन्ति परमावधेः । श्रवस्थितोऽनुगाम्यननुगाम्यप्रति-पातीत्येते चत्वारो भेदाः सर्वावधेः ।'-तत्त्वार्थवा० १,२२,४ । 'अनुगाम्यननु-गामी वर्द्धमानो हीयमानोऽवस्थितोऽनवस्थित इति षडविकल्पोऽवधिः संप्रति-पाताप्रतिपातयोरत्रैवान्तर्भावात् । देशाविधः परमाविधः सर्वाविधिरिति च परमागमप्रसिद्धानां पूर्वोक्तयुक्त्या सम्भावितानामत्रोपसंग्रहात् ।'--तत्त्वार्य-इली० भा० १-२२-१०। 'स मन:पर्ययो देघा। कतः ?सत्रोक्तविकल्पात्। ऋजुमतिर्विपूलमतिरिति X X आद्य ऋजुमतिमनः पर्ययस्त्रेषा । कृतः ? ऋज्मनोबानकायविषयभेदात् । ऋजुमनस्कृतार्यंत्रः, ऋज्वानकृतार्यंत्रः, § १४. सर्वद्रव्यपर्यायविषयं सकलम्' । 'तच्च 'घातिसंघात-निरवशेषधात-।समुन्मीलितं केवलज्ञानमेव । "'सर्वद्रव्यपययिषु केवलस्य'" [तत्त्वार्थम्० १-२६] इत्याजापितत्वात् 2 ।

१ १. तदेवमवधि-मनः पर्यय-केवलज्ञानत्रयं सर्वतो वैशद्यात्

 पारमाधिकः अत्यक्षम् । सर्वतो वैशद्यं 'चात्ममात्रसापेक्षत्वात ।

१ पारमापिकप्रत्यक्षमिति सम्बन्धः । २ सकलप्रत्यक्षम् । ३ सातिमा जातावरण-वर्धनावरण-मोहनीयान्तरायकर्ममा संवातः समूहस्तस्य निर्वष्ठेषे सासस्येत्र पातानत्त्र व्यारास्युन्मीस्तितं जातानस्यदः । ४ सर्वक्ष्यस्य निर्वष्ठेषे सासस्येत्र पातानत्त्र व्यारास्युन्मीस्तितं जातानस्यदः । ४ सर्वक्षयं निर्वष्ठेषे निर्वष्ठेषे केवलज्ञानविषयनिवन्धः इति प्रतिपरवर्धः सर्वप्रहणम् । यावीस्त्रोकाकोकस्वभावोऽन्तरतावन्तोऽन्तरातान्ताः सर्वाप्रस्तुत्र मा यावीस्त्रोक्षयः सर्वप्रस्य साम्य्यमस्तीत्यपरिवत्राहास्यः केवलज्ञानं वेदितः स्मृतं तावस्य कर्तान्ति १,२६६ । १ विषयनिवन्धः (सन्वस्यः) इति वोषः । ६ सारानानमेवारेष्यंतानि त्रीणि ज्ञानान्युराचन्ते, नेन्द्रयानिवन्धायपेक्षा मन्नास्ति । उत्तरं च—''''' सत्य प्रविचन्दः । सन्वस्यः निर्वप्रस्तायः सम्प्रवित साक्षारः स्मृत्या । मन्त्रस्तावन्त्रस्य सम्प्रमा स्वाप्ति । उत्तरं च—'''' स्वर्वान निवः प्रविक्षयान्त्रस्य सम्प्रमा स्वाप्तान्त्रस्य साक्ष्यकानन्त्रस्य साक्ष्यकानन्त्रस्य साक्ष्यकानन्त्रस्य साक्ष्यक्षान्त्रस्य साक्ष्यकानन्त्रस्य साक्ष्यक्षान्त्रस्य साक्ष्यक्षान्त्रस्य साक्ष्यक्षान्त्रस्य साक्ष्यक्षयाः स्वाप्ति । उत्तरं च्यान्त्रस्य साक्ष्यक्षान्त्रस्य स्वाप्ति । अप्तत्रस्य साक्ष्यक्षयाः स्वाप्ति । अप्तत्रस्य साक्ष्यक्षान्त्रस्य साक्ष्यक्षान्त्रस्य स्वाप्ति । अप्तत्रस्य साक्ष्यक्षान्त्रस्य स्वाप्ति । स्वत्रस्य स्वाप्ति । स्वत्रव्यान्ति । स्वत्रस्य स्वाप्ति । स्वत्रस्य स्वाप्ति । स्वत्रव्याप्ति । स्वत्रव्यान्ति । स्वत्यव्याप्ति । स्वत्यविष्त्रस्य स्वाप्ति । स्वत्यव्याप्ति । स्वत्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यवस्य स्वत्यवस्य । वत्रव्यवस्य स्वत्यवस्य । स्वत्यवस्य स्वत्यवस्य स्वाप्ति । स्वत्यवस्य स्वाप्ति । स्वत्यवस्य स्वाप्ति । स्वत्यवस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वाप्ति । स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य । वत्रवस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्यस्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्यस्य स्वत्यस्यस्य स्वत्यस्यस्य स्वत्यस

<sup>1</sup> म मु प्रत्योः 'घातनात्' इति पाठः । 2 'इत्यादिज्ञापितत्वात्' इति द प प्रतिपाठः । 3 'पारमाधिकं प्रत्यक्षं' इति म मु प्रतिपाठः ।

§ १६. 'नन्वस्तु केवलस्य पारमाधिकत्वम् ध्रवधि-मनःपर्यय-योस्तु न युक्तम्, विकलत्वादिति चेत्; न'; साकत्य-चैकत्ययोरत्र विषयोगाधिकत्वात्'। तथा हि-सर्वद्रव्यपयायिवध्यमिति केवलं सकलम्। ध्रवधि-मनःपर्ययो तु कतित्यविषयत्वादिकलौ। नैता-वता तयोः पारमाधिकत्वच्युतिः'। केवलवत्तयोरिप वैद्यद्यं स्व-विषये साकत्येन सम्मनीति ताविष पारमाधिकविवे'।

# [ ग्रवध्यादित्रयस्यातीन्द्रयप्रत्यक्षत्वप्रतिपादनम् ]

§ १७. 'कद्दिचदाह–''ग्रक्षं नाम चक्षुरादिकमिन्द्रियम्, 'तत्

क्षयोपशमातिशयवशात्स्वविषये परिस्फुटत्वादिति क्रूम.।'--**प्रष्टस०** पृ. ५०।

१ प्रविधमः पर्ययोः पारमाविकरवाभावमाश्चक्ते निव्वति । २ समा-पत्ते तित । अयं मावः—धन हि केवलस्य सरसकतप्रत्यक्षवसविधनःः पर्ययोश्च विकतप्रत्यक्षवमुक्तं तिष्ठयग्रकुतम् । कक्तकप्रत्यक्षवस्यविध्ययन्ते केवलं सकतप्रत्यक्षतमुक्यते, करियामाविध्ययन्ते नावविधमः त्ययेगी विकतप्रत्य-सौ कथ्येते । ततो न तयोः पारमाधिकरवहानि । पारमाधिकरवप्रयोजकं हि स्वविधये साक्रयेन वैद्यद्यम्, तत्त्व केवलसप्योरिष विद्यत एवेति । ३ विषय उपाधिनिमत ययोस्ती विषयोगधिको विषयिनिमत्तके तयोभांन-सत्त्वं तस्माद् विषयोपाधिकरवात् विधयनिमित्तकलादित्यर्थः । ४ पारमा-धिकरवाभावः । ४ एवकारेणापारमाधिकरव्यवच्छेदः, तेन नापारमाधिको इति कतित । ६ 'मक्षमक्ष प्रतीरयोगस्यकेव इति प्रत्यक्षम्, प्रसाणि इन्द्रिया-थि'—प्रवासकः । ४ एवकारेणापारमाधिकरव्यवच्छेदः, तेन नापारमाधिको इति कतित । ६ 'मक्षमक्ष प्रतीरयोगस्यकेव इति प्रत्यक्षम्, प्रसाभाव इन्द्रिया-याप्यतः ९ ७ । वे सत्रु 'इन्द्रियञ्चापारवनितं प्रत्यक्षं—प्रसाधः प्रदासकार्या । यस्तिते तत्यत्यक्षमित्यभुपपामां ' (स्वर्षि ० १-१२) इति प्रत्यक्षत्रक्षाम् मामनन्ति तेवामियं सन्धुपपामां ' (स्वर्षाक्षः । ७ इन्द्रियमाध्रिस्य । प्रतीत्य 'यदुत्पवते तदेव प्रत्यक्षमुचितम्, नात्यत्" [ ] इति; 'तदसत्; प्रात्ममानसापेक्षाणामविष्ममः प्रयंयकेवलानामिन्द्रियनित्पेक्षाणामिष प्रत्यत्वाविरोषात् । स्पष्टत्वमेव हि
प्रत्यक्षत्यप्रयोजकं नेहित्यजन्यत्वम्'। म्रत एव'हि मित्रभुताविषमनः पर्ययकेवलानां ज्ञानत्वेन 'प्रतिपक्षानां मध्ये "म्राच्चे परोक्षम्"
[तत्त्वार्षद्, १-११] "प्रत्यक्षमन्यत्" [तत्त्वार्षद्, १-१२] इत्याव्योमेतिभुतयोः परोक्षत्वकथनमन्येषां त्वविष्मनः पर्ययकेवलानां
प्रत्यक्षात्ववाषोवृक्तिः।

१ दः कयं पुनरेतेषां प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वम् ? इति चेत्;
 स्टितः ।

१ पञ्जानम् । २ नेन्द्रियनिरपेकाम्, तथा च नावच्यादिवयं प्रत्यक्तमित वाङ्कित्राययः । ३ तयुक्तम् । ४ प्रत्यक्तायां निवन्त्वनम् । ४ यतो हिं 'यदि इन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञानं प्रत्यक्षमध्यतं, एवं सत्याऽप्यत्तस्य प्रत्यक्तान्त । इत्याचित्तम् वर्षाव्याप्यत्तिः । — स्वर्षावः १-१२ । १ स्पट्टत्वस्य प्रत्यक्षत्वप्रयोजकः तत एव स्पट्टत्वं प्रत्यक्षत्वप्रयोजकः तत एव स्पट्टत्वं प्रत्यक्षत्वप्रयोजकः तत एव स्पट्टत्वं प्रत्यक्षत्वप्रयोजकः तत एव स्पट्टत्वं प्रत्यक्षत्वप्रयोजकः तत एव इत्यवः । ७ क्षम्युप्यततानामववानामिति यावत् । व प्रत्यक्षत्वप्रयोजितः प्रकृतं प्रत्यक्ति मान्त्रस्य प्रत्यक्ति क्षाच्याचित्रः वावत् । ११ क्षण्यस्यवेषमानिमत्यवित्यक्षत्वनानाम् । १० कथनयोष्यताः अपयदेव इति यावत् । ११ क्षण्यक्षं प्रति वक्ष्यक्षमितिमं प्रत्यक्षावस्त्यम् । अप्यत्यक्षमनाभित्त्याचित्तमेतिन वावस्य प्रत्यक्षावस्त्यम् । , व प्रवृत्तिनिमित्तम् । इत्यत्त त्ववस्य स्वत्यत्वम् । कृत्यक्षावस्त्यम् । मन्ति त्ववस्तित्तिनेत्ति स्वास्त्यः स्वत्यत्वस्त्य। , व प्रश्चानिनिमित्तम् । इत्यत्व त्वस्त्यः । अप्यत्यवस्त्यम् । मन्ति त्वस्तिनिमित्तमम् । इति त्वस्तिवित्यक्ति एकार्यः सम्वतमर्थसाक्षात्वार्ति । रहस्य वित्यवस्य (प्रत्यक्षावस्त्य) , न तु प्रवृत्तिनिमित्तमम् । इति त्वस्ति (प्रत्यक्षावस्त्य) , न तु प्रवृत्तिनिमित्तमम् । इति त्वस्ति । प्रत्यक्षावस्त्यः । प्रत्यक्षावस्तस्य । प्रत्यक्षावस्ति । प्रत्यक्षावस्ति । प्रत्यक्षावस्यः । प्रत्यक्षावस्य । प्रत्यक्षावस्य । प्रत्यक्षावस्ति । प्रत्यक्षावस्य । प्रत्यक्षावस्य । प्रत्यक्षावस्य । प्रत्यक्षावस्य । प्रत्यक्तिक्यस्य । प्रत्यक्षावस्य । प्रत्यक्षावस्य । प्रत्यक्षावस्य । प्यत्यक्षावस्य । प्रत्यक्षावस्य । प्रत्यक्षावस्य । प्रत्यक्षावस्य । प्रत्यक्षावस्य । प्रत्यक्षावस्यवस्य । प्रत्यक्षावस्य । प्रत्यक्षावस्य । प्रत्यक्षावस्य । प्रत्यक्षावस्यस्य । प्रत्यक्षावस्य । प्रत्यक्षावस्यक्षावस्य । प्रत्यक्षावस्यवस्य । प्रत्यक्षावस्य । प्

§ १६. अयवा' अक्षणोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा, तन्मात्रापेकोत्पत्तिकं प्रत्यक्षमिति 'किमनुपपक्षम्। ?तिह् इन्द्रिय-जन्यमप्रत्यक्षं प्राप्तमिति चेत्; हन्त विस्मरणशीलत्वं वत्सस्य'। अवोचाम खल्बौपचारिकं प्रत्यक्षत्वमक्षजज्ञानस्य'। ततस्तस्या-' प्रत्यक्षत्वं काम' प्राप्नोतु, का नो" हानिः। 'एतेन ''अक्षेम्यः

निमित्तम् । ततस्य योत्किञ्चवर्षस्य साझात्कारिकानं तत्त्रत्यकानुष्यते । यदि नाकाश्रितत्वनेव प्रवृत्तिनिमित्तं स्यादिनियकानमेव प्रत्यकपुष्यते, न मानवादि, यंवा गच्छतीति गौः इति गमनिक्यायां व्युत्पादितोऽपि गौगव्दो गमनिक्योप्तक्रियोकार्यक्षमदेव गोत्व प्रवृत्तितिमित्तीकरोति तथा च गच्छति सगच्छति च गवि गोगव्दः सिद्धो भवितं—स्याविक्युत्तै। पृत्र ११ । तथा प्रकृतेपि साक्षमत्रेने प्रत्यक्षम्य क्षाने प्रत्यक्षमस्यः प्रवर्तते । स्वतं प्रकृति । तथा प्रकृतेपि साक्षमत्रेने क्षाने प्रत्यक्षमस्यः प्रवर्तते । स्वतं प्रकृतेपि साक्षमत्रेने स्वतं । स्वतं प्रकृतेपि साक्षम्यन्तिम्यत्वे क्षाने प्रत्यक्षमस्यवास्त्रवास्ति । तथा । स्वतं प्रकृतिमान्तिम्यत्वास्तिम्यत्वास्त्रवास्ति । स्वतं । स्वतं प्रकृतिमान्तिम्यत्वास्त्रवास्ति । स्वतं । स्वतं प्रकृतिमान्तिम्यत्वास्त्रवास्ति । स्वतं । स्वतं प्रकृतिमान्तिम्यत्वास्त्रवास्ति । स्वतं ।

१ यद्ययमाग्रहः स्याद्यद्रपुर्शातिनिमित्तेने मार्च्यमिति तदा तदप्याह्
प्रविति । यथोकां भीप्रमानकार पिन-पदि वा, ज्युरातिनिमित्तमपत्र
विद्यत एव । तथा हि-पक्षाधास्याप्रमित्त्वयवद् झारमच्यि वर्तते, प्रक्शोति
स्थाप्नोति जानातीति आक्षादमा इति ज्युरासः। तमेष शीणोपशान्तावरणं
भीणावरणं वा प्रति नियतस्य बातस्य प्रस्तकावन्तात्त्वयता मुख्देव ।'-स्थायकु० १० २६ । २ नायुक्तमिति मादः । ३ वालस्य, विस्मरणशीलः
प्रायो बाल एव भवति, प्रत उक्तं बत्तस्यति । ४ इन्द्रियजन्यज्ञातस्य ।
१ इन्द्रियजज्ञातस्य ।६ यथेटल् । ७ घरमाकम् — जैनानाम् । ६ 'प्रक्रमस्य'
प्रतीय्य यदुरावते तात्रप्रस्यं इति , 'प्रसामग्रं प्रति वर्ततः इति प्रस्यक्षम्'
इति वा प्रस्थक्षलक्षणीतस्यने ।

<sup>1</sup> मा प्रती 'किमनुपपन्तम्' इति पाटो नास्ति ।

परावृत्तं' परोक्षम्" [ ] इत्यपि 'प्रतिविहितम्, ग्रवै-श्रचस्यैव परोक्षलक्षणत्वात्'।

§ २०. 'स्यादेतत् अतीन्द्रयं प्रत्यक्षमस्तोत्यितिसाहसम्;
'प्रसम्मावितत्वात् । यवसम्मावितमपि कल्प्येत, गगनकुसुमादिकमपि कल्प्य स्यात्; न। स्यात्; गगनकुसुमादेटप्रसिद्धत्वात्,
'प्रतीन्द्रियप्रत्यक्षस्य अपमाणसिद्धत्वात् । तथा हि —केवलक्षानं
तावित्किन्व्यक्षतां अपलादीनामसम्भवदप्यह्तं: सम्भवत्येव ।
सर्वज्ञे क्षि स भगवान ।

१ व्याकृत रहितमित यावत् । 'श्रक्षेम्यो हि पराकृत परोक्षम्'—
सर्ववार्षस्रोतकृ १ ६३ । र निरत्नम् । ३ यदाहान्त्रक्वार्ष्यः—'दत्तरस्य
(प्रविश्वदिनर्मासिनी ज्ञानस्य) परोक्षतां—स्वीः विक का ३।
प्रमानित्रव्यवस्यास्यमाश्रङ्को स्थार्थतिदिति । श्र्लोके व्यवद्यस्यम्भव आनं प्रत्यक्षस्यम्भव आनं प्रत्यक्षस्यम्भव आनं प्रत्यक्षस्यम्भव आनं प्रत्यक्षस्यम्भव आनं प्रत्यक्षस्यम्भव अत्यक्षस्य स्थार्थः सम्भवादिति भावः । ६ इन्द्रियनिरपोक्षस्यापि प्रत्यक्षज्ञानस्योरत्तेः सम्भवाद् । त हि मुक्तानत्पित्रद्वर्यक्षस्यानिष्प्रत्यक्षज्ञानस्योरत्तेः सम्भवाद् । तत्र वाद् । सम्भवादित् वाद्यक्षस्यास्यव्यवद्यवस्यमानार्ययक्षप्रत्यक्षस्य वर्षमानं च प्रवृत्यक्षस्य स्थानस्य वर्षमानं च प्रवृत्यक्षस्य स्थानस्य स्थानस्य वर्षमानं च प्रवृत्ति वर्षम् सम्भवन्ति । त्याक्षस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य । 'वोदना हि पूर्तं भवन्तः भविष्यन्त विष्यकृत्यस्यव्यव्यविष्यं स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य पराव्यक्षस्य पराव्यक्षस्य । स्थानस्य स्यवस्य पराव्यक्षस्य पराव्यक्षस्य । स्थानस्य स्थानस्य पराव्यक्षस्य पराव्यक्षस्य । स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य पराव्यक्षस्य । स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य पराव्यक्षस्य । स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य पराव्यक्षस्य । स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्

<sup>1</sup> श्रा प्रतौ 'इति चेन्न' इति पाठः । 2 स सु प्रत्योः 'गगनकुसुमादि'पाठः ।

[प्रासिककी सर्वजसिद्धिः]

६२१. 'ननु सर्वज्ञत्वमेवाप्रसिद्धं किमुच्यते' सर्वज्ञोऽर्ह्मिति, नविवयपप्रसिद्धस्य' विषयविशेषे' व्यवस्थापयिषुमशक्तेरिति चेत्; न; सूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः कस्यचित्प्रत्यक्षाः, प्रमुमेयत्वात्, प्रग्न्यादिवत्, इत्यनुमानात्सर्वज्ञत्वसिद्धेः । तदुक्तं 'स्वामिभि-मंहाभाष्यस्यादावात्त्रमेमांसाप्रस्तावे'—

> सूक्ष्मान्तरितदूरार्याः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । अनुमेयत्वतोऽज्यादिरिति सर्वज्ञसस्थितिः ॥ [का॰ ४] इति। ।

§ २२. सूक्ष्माः स्वभाववित्रकृष्टाः परमाण्वादयः, अम्तरिताः
कालवित्रकृष्टा रामादयः, दूरा2 देशवित्रकृष्टा मेर्वादयः । एते

तथा चोक्तं समन्तम्बरस्वामित्रः—'स्याद्वादकेवनज्ञाने सर्वतत्त्वप्रका-याने । भेदः सालादसाक्षाच्चः……' प्राप्तमी० १०४ । सम्मवति च सृक्ष्मादीना साक्षाद्वपं ज्ञानम् । साक्षात्कृतेरेव सर्वद्रव्यपर्यायान् परि-च्छितित्त (केवलाक्ष्मेन प्रत्यक्षेण केवली), नान्यतः (नागमात्) इति' (प्रव्यक्तक का० १०४) इति वचनान् । प्रनोज्जीन्त्रियं प्रत्यक्षमस्तीनि प्रच्यते ।

१ सर्वज्ञाभाववादी भीमांसक्स्यार्वकर्त्याक शक्कृते निम्मिति । २ भवता जैनेन । ३ कपिवाटीना मध्ये कस्मित्विच्यपि प्रप्रतीतस्य सर्वज्ञत्वस्य । ४ व्यक्तिविचेश धर्मित । १ सम्पन्नद्वासार्थः । ६ देशामाभिधाप्त-मीमांसाप्रकरणे । ७ व्यवहिताः कालापेक्षयेत्यर्थः ।

<sup>1</sup> **द म मु** प्रतिषु 'इति' पाठो नास्ति । 2 **म मु** प्रत्योः 'दूरार्याः' पाठः ।

स्वभावकालदेशविष्रकृष्टाः पदार्था धर्मित्वेन विवक्षिताः । तेषां कस्यचित्रप्रत्यक्षत्वं साध्यम् । 'इह प्रत्यक्षत्वं प्रत्यक्षत्वानिवयत्वम्, विवयिष्यस्य' विवयेऽप्युवचारोपपतः । भ्रग्नेयत्वाविति हेतुः । प्रम्प्यादिवृद्दं टान्तः । भ्रग्न्यादिवृत्रे चेतुः । प्रम्प्यादिवृद्दं टान्तः । भ्रग्न्यादिवृत्रे चेतुः । प्रत्यक्षं प्रत्माव्यव्यविष्यक्षत्वे सहाव्यव्यव्यविष्यक्षत्वे साध्यत्येव । न चाण्याद्वावयि कस्यचित्रप्रत्यक्षत्वं साध्यत्येव । न चाण्याद्वावये सम्बन्धित्यस्यस्य साध्यत्येव । न चाण्याद्वावयम् सिद्धम् ।, 'सर्वेषामप्यनुभेयमात्रे 'विवादाभावात् ।

§ २२. 'ब्रस्त्वेवं मुक्त्मादीनां प्रत्यक्षत्विसिद्धद्वारेण कस्यिचदशेषविषयं प्रत्यक्षज्ञानम् । तत्पुनरतीन्त्रियमिति कथम् ? इत्थम्—
यदि 'तज्ज्ञानमन्त्रियिकं' स्यात् अशेषविषयं न स्यात्, इन्द्रियाणां
स्वयोग्यविषय एव ज्ञानजनकत्वशक्तेः । सुक्त्मादीनां च 'तदयोग्य-

१ प्रमानुमाने । २ जानचमंत्य प्रतिमासस्य, प्रयमाध्यः—'मूरुमादयाः कस्यविद्यस्यकाः' इत्यम सुरुमादीनां यद्यस्यकालगुक्तं तद्वि प्रत्यक्षानान् कृतिस्यो न तु सुरुमादियाः कृतिस्य सुरुमादीनां प्रत्यकालगुक्तं तद्वि प्रत्यक्षानान् कृतिस्यो न तु सुरुमादियाः कृतिस्य सुरुमादीनां प्रत्यक्षत्रानियाः कृतिस्य सित्यामित्यस्य सित्यस्य सित्यामित्यस्य सित्यस्य सित्यस्य सित्यस्य सित्यस्य सित्यामित्यस्य सित्यस्य सित्यस्य

<sup>1</sup> म मु प्रत्योः 'प्रसिद्ध' पाठः ।

#### त्वादिति । तस्मात्सिद्धं तदशेषविषयं ज्ञानमनैन्द्रियकमेव' इति।।

कथिन्वत् स्वप्रदेशेव् स्थात्कर्यपटलाच्छता । संसारियां तु बीबानां यत्र ते बनुरावयः ॥ साकात्कर्तुं विरोधः कः सर्वयाऽऽवरणात्यये ? । सत्यमर्थं तथा सर्वे यथाऽभृद्वा अविव्यति ॥'

न्यायवि० ३६१, ३६२ ।

स्वयंभस्तोत्र का० ७४।

सम 'न करिकद्भवभृततीन्वियप्रत्यक्षभागुपतक्षो यतो भगवांस्तया सम्भावतो इत्याप न शक्क श्रेमकी; तस्य भवभृता प्रमुत्वात । न हि भव-भृत्तान्ये दृष्टो वमैः सकतभवभृत्राभी वस्भावतित् सक्यः, तस्य संसारिजन-प्रकृतिसम्यतिवातां (प्राप्टस-पृ७ ४५)। कसं संतारिजनप्रकृतिसम्य-तीतोऽभी ? त्यात पाह—

मानुवीं प्रकृतिमञ्चतीतवान् देवतास्विप च देवता यतः । तेन नाव परमासि देवता श्रेयसे जिनवृद्य प्रसीद नः ॥

ततस्तदसेषविषयं ज्ञानमतीन्त्रियमेव, प्रशेषविषयः वान्यवानुपरसीरित प्रयम् । प्रत्यक्षं विषयमानात्मकं 'प्रत्यक्षत्वात्' इति वत् 'विशेषं प्रमिणं इत्या सामान्यं हेतुं बुदतां दोषाहम्भवात्' (प्रमाणपः पृ० ६७)। १ इन्दिनेयो निकानतम् स्वतिवसित्यक्षः

<sup>।</sup> म मु 'म्रतीन्द्रियकमेव' इति पाठः।

ग्रस्मिश्चार्थे 'सर्वेषा सर्वज्ञवादिना न विवादः। यद् बाह्या 'ग्रप्याहु ' ----"'ग्रदृष्टादय कस्यचित्प्रत्यक्षा प्रमेयत्वात् ।" [ ] इति ।

[सामान्यत प्रसिद्धस्य सार्वज्ञ्यस्याहंति प्रसाधनम्]

६२४ नत्वस्त्वेवमशेषविषयसात्कारित्वलक्षणमतीन्द्रिय-प्रत्यक्षज्ञानम्, तच्चाहॅत इति कथम् ? कस्यचिदिति सर्वनाम्नः सामान्यज्ञापकत्वादिति चेत्, सत्यम्, 'प्रकृतानुमानात्सामान्यत सर्वज्ञत्वसिद्धि । अहंत'एतदिति। पुनरनुमानान्तरात्"। 'तथा हि-प्रहंत् सर्वज्ञो भवितुमहंति, निर्दोषत्वात्, यस्तु न सर्वज्ञो नासौ निर्दोष ,यया रथ्यापुरुष इति 'केवलब्यतिरैकिलिङ्गकमनुमानम।

<sup>1 &#</sup>x27;एव नदिति इति द प्रतिपाठ ।

§ २५. म्रावरणरागावयो दोषास्तेन्यो निष्कान्तस्वं हि निर्दोष-त्वम् । 'तत्त्वलु सर्वज्ञत्वमन्तरेणा नोपपवते, किञ्चज्ञस्यावरणा-दिदोषरिहत्त्वविरोषात् । ततो निर्दोषत्वमहृति विद्यमानं सार्वज्ञ्यं साधयत्येव । निर्दोषत्वं पुनर्रहृत्यरमेष्ठिन युक्ति-शास्त्राविरोधि-वाक्तात्सिद्धपति । युक्ति-शास्त्राविरोधिवाक्त्यं च 'तदिभमतस्य मुक्ति-संसारतत्कारण (त ) च्ल्यानेकथर्मात्मकचेतनाचेतन2तत्त्व-स्य च ३ 'प्रमाणावाधितत्वात्मुख्यवस्थितमेव ।

लिङ्गकम्, तस्य वक्त्वेनाश् बोधजनकत्वाभावात् 'ऋजुमार्गेण सिद्धधन्तं को हि वक्रेण साध्येत्' (वैशे० सूत्रोप० २-१-१) इति वक्नात् । किञ्च, व्यतिरेकिणि लिङ्गिनि बहुनि दूषणानि सम्भवन्ति । तथा हि—

'साध्याप्रसिद्धिवेषम्यं व्यवतोपनवस्य च । भन्तयेनेव सिद्धित्व व्यतिरेकिणि इयणम् ॥'

—वैशे० सूत्रोप० २-१-१ इति ।

ततो न तत्त्वज्ञकमनुगानं पुस्तमिति चेत्; नः व्याप्तिमह्यपितरेकि-णोऽपि तिज्ञस्यान्वयिवदाशुकोषजनकत्वात् । व्याप्तिमह्यस्य त्रमसस्याऽप्य-गमकत्वात् । प्रत एवान्तव्याप्त्येव सर्वत्र साध्यसिद्धरम्पुपपमात्स्याद्वादिमिः। यद्यक्तम्— 'वहिव्याप्तिमन्तरेषान्तव्याप्त्या सिद्धम् । यत इपमेबान्यशापि प्रधाना' झाप्तसी० बृ० ६ । सा च प्रकृते केवतव्यतिरेकित्तिगकानुमानेऽपि विद्यत एवं । ततो नोक्तरोषः ।

१ निर्दोषत्वम् । २ म्रह्दिभिमतस्य । ३ प्रमाणेन बाधितुमसस्यत्वात् । तथा हि—तत्र तावद्भगवतोऽभिमतं मोक्षतस्यं न प्रत्यक्षेण बाध्यते, तस्य तदिवयत्वेन तद्बाधकत्वायोगात् । नाऽप्यनुमानेन 'नास्ति कस्यचिन्मोक्षः,

<sup>1</sup> मा म मु 'सर्वज्ञमन्तरेण' पाठः । 2 मा म मु प्रतिषु 'वेतनाचेत-नात्मक' पाठः । 3 मा म प मु प्रतिषु 'व' पाठो नास्ति ।

सदुग्ल-भक्त्रमाण्य-भकाविषयलात्, कूर्मरोसादिवत् द्राव्याद्विक्षेण, तस्य
मिम्यानुमातवात्, मोक्त्यानुमानाम्यामात्त्वत्व्व्वस्यापनात् । तयमापंत्रविदानाति नंशावरणांनिरक्षेण हानिरित्तं, प्रतिव्यामान् वन्नवित् क्ष्मवदानाति नंशावरणांनिरक्षेण हानिरित्तं, प्रतिव्यामान् वन्नवित् क्ष्मक्षायाणादी किट्टिमादिमलक्षयवत् द्रावनुमानात्कक्रकसंव्यस्यावद्य मोक्तव्य समिद्धे । तथा मोक्षकारणतत्वमिप न प्रमाणेन वाध्यते, प्रत्यवानेम्यारणक्षमोक्षाप्रतीतिरोने तद्वयानयाणात् । गाज्यनुमानेत, तस्य मोक्षकारणस्यैव प्रमाणकत्यात् । सकारणको मोक्ष प्रतिन्यतकाणांदित्वात् पर्याद्वादित् । तस्याकारणकाले सक्ष्या स्वयंत्र तत्वस्याव्यास्य स्थात्, परापेक्षारिहतत्वात् । प्रापनेनाणिय मोक्षकारणतत्व मान्यते, प्रसुत तत्वत्व तत्वापक्तत्वात् । प्रयाचेनामान्यारिनाणि मोक्षमार्थं (तत्वार्यस्व ११-१) इति वन्नतत् । एव समारतत्व सक्षाकारणत्वन्तनेकान्यात्मक्ष्मक्ष्मत्वात्वात्वस्य स्थात्

१ निर्दोषस्वेन हेतुना प्रहंत सर्वजन्यसिद्धार्था । २ त्यायोऽनुमावम्, मानम सारत्रम्, तात्र्या विरुद्धभाषिणो विश्वरीतवादिन , तेषा भावरतस्य तस्मात् । ये न्यायागमविरुद्धभाषिणत्ते न निर्दोषा, यथा दुर्वेषादय, तथा नाय्ये किलादय ' मण्डस० १० ६६ । ३ न्यायायमविरुद्धभाषिय, • ष । ४ कपिलाखिभत्वपूर्तिकसारतस्यारमवस्य । ४ नित्याखेनानस्य । ६ प्रमाणेन बाध्यत्वात्, तथमा—कपितस्य तावत् 'तदा दृष्टु स्वरूपेऽस-

#### त्वात् । 'तद्क्तं 'स्वामिभिरेव--

'स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति-शास्त्राविरोधिवाक् । प्रविरोषो 'यदिष्टं ते 'प्रसिद्धेन न 'बाध्यते ॥

१ प्रकरणकारः स्वोक्तवेव समन्तभद्राचार्यस्य कपनेन सह सङ्गमयित तुक्तिमिति । २ समन्तभद्राचार्यः । १ अमाण्यवतात् तामाय्यते यः सर्वज्ञो वीतरागस्य सिद्धः सः त्वनेवार्हत् , बुक्तिशास्त्राविदिश्यक्ष्यत् , यो यम वित्तवास्त्रत् । यो यम प्रविद्धः स्वाध्ययमे प्रविद्धाः स्वाध्ययमे प्रविद्धाः स्वाध्ययमे प्रविद्धाः । युक्तिश्चास्त्राविदोधिवाक् च भगवान् युक्तिसंवारत्वस्तराणेषु, तस्मान्तिये इति ध्वस्त्रव्यपुर २ । धविदोधकः, यस्मादिष्टं मोक्षादिकः तस्यं प्रविद्धाः स्वाधित् । तथा हि— पत्र यस्माममतं तस्यं प्रमाणेन न वाध्यते । तथा हि— पत्र यस्माममतं तस्यं प्रमाणेन न वाध्यते । तथा हि— पत्र यस्माममतं तस्यं प्रमाणेन न वाध्यते । तथा हि— पत्र यस्माममतं तस्यं प्रमाणेन न वाध्यते । तथा हि— पत्र यस्माममतं तस्यं प्रमाणेन न वाध्यते । तथा हि— पत्र यस्माममतं । स्वाधितः स्वत्वार्थः पत्र प्रमान्त्रस्थात्कारणः ।

तत्त्वम्, तस्मात्तत्र त्व युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् इति विषयस्य (भगवतो मुक्त्यादितत्त्वस्य)युक्तिशास्त्राविरोधित्वसिद्धेविषयिष्या भगवद्वाचो युक्ति-शास्त्राविरोधित्वसाधन (सर्माधित प्रतिपत्तव्यम्)'—**श्रष्टस०** पृ० ७२ ।

नतु इस्ट इच्छाविषयीकृतपुत्र्यते, रूच्छा व बीतमीहस्य भगवत सम्मविति तथा व नातौ युनित्यास्त्राविरोधिवास्, तन्त, रूस्य त शासनमित्युत्रवर्यते, तथा व उपवारेण सयोगिय्यानवत्तरमुगमे शेषामा-वात्। प्रमुचयारतोऽपि भगवतोऽअमतेच्छास्वीकारे न दीव । तदुन्तम्—

सप्रमत्ता विवक्षेत्र अन्येषा नियमात्ययात् । . इष्ट सत्य हित वक्तुमिण्छा दोषवती कथम् ?॥ —न्यायवि० का० ३५६

बस्तुतस्तु अववतो सीतमीह्वान्योह्यारिणामकपाया इन्छायास्त्रभासम्भवात् । 'तथा हि—नेच्छा सर्वविद शासतप्रकाणनिमित्त प्रणय्मोहस्वाद । सन्येच्छा शासनप्रकाणनिमित्त न प्रणय्मोहो यथा किंचियम,
प्रणय्मोहस्य सर्वविद्रमाणत शाधितस्तरमाग्न तस्येच्छा शासनप्रकाणनिमित्तम् ।' अव्यक्त १९ ७२ । न चेच्छामनतेष्य वाक्प्रवृत्तितं सम्भवतीति वास्यम्, नियमाभावात् ।'नियमाम्युपगमे सुषुप्यादाविद्दिरिच्छारितः
प्रवृत्तिनं स्वाद् । न हि सुषुप्ती गोवस्त्रभननाते शास्यक्रदापितेहृत्यिच्छारितः
प्रवृत्तिनं स्वाद् । न हि सुषुप्ती गोवस्त्रभनाते हिष्यम् तस्य पुष्यप्यादिताः
प्रवृत्तिनं १० ७३ । वाक्ष्यवृत्ती, सर्वित्रप्रपाटवयो सत्यं एव बाक्ष्यवृत्ते
सत्य तदमावं वाक्ष्यम् तो, सर्वित्रप्रपाटवयो सत्यं एव बाक्ष्यवृत्ते
सत्य तदमावं वास्यव् । 'तस्मार्थत्वत्य करण्यादव च वाचो हेतुरेव नियमतो न विवक्षा विवक्षामन्तरेणापि सुषुप्यादी तद्यंनात्'। किञ्च इत्यक्ष्याः
विक्षया । प्रवित्रप्तिक्तां स्वयक्ष्यं व्यवस्य विवक्षाः
(इच्छाया ) प्रित् तरस्वक्षं वाध्याप्रकर्वात्विष्यानाभावाद् बुद्यमादिवन् । तह्या

'त्वन्मतामृतवाह्याना सर्वयैकान्तवादिनाम् । स्राप्ताभिमानदग्याना स्वेष्ट दृष्टेन बाध्यते॥[भ्राप्तमीका ६-७]

यतो बक्तुदाँषजाति (इच्छा) घनुमीयेत'। XXX 'विज्ञानगुणदोषा-भ्यामेव बाग्वृत्तेर्गुं णदोषवत्ता व्यवतिष्ठते, न पुनविवस्त्रातो दोषजातेर्जा । तदुक्तम्—

विज्ञानगुणदोषाच्यां वाम्बुत्तेर्गृणदोषता । बाञ्छन्तो वा न वक्तारः झास्त्राणा मन्दबुद्धयः ॥प्रष्टस०पृ० ७३ । प्रत्यच्चोक्तम्—

विवक्षामन्तरेणापि वाम्बृतिर्जातु बीक्यते । बाञ्छन्तो वा न बक्तारः शास्त्राणा मन्दबृद्धयः ॥ प्रज्ञा येषु पटीयस्यः प्रायो वचनहेतवः । विवक्षानिरयेक्षास्ते पुरुषायं प्रचक्षते ॥

—न्यायवि० ३४४-४४।

४ तत सायुक्त तत्रेष्ट शासन मतमित । १ प्रमाणेन प्रनित्यत्वा-खेकान्त्यमणं वा । ६ प्रनेकान्तास्क तवेष्ट तत्व नानित्यत्वाखेकान्त-धर्मणं बाच्यते तस्यासिद्धत्वात्, प्रमाणन सिद्धमेव हि कस्यचिद् बायकः भवति । न चानित्यत्वाखेकान्ततस्य प्रमाणतः सिद्धम्, तनो न तत्तवाने-कान्तवासनस्य बाषकमिति भाव ।

१ त्वन्मत त्वदीयमनेकान्तासक तत्त्व तत्त्वान ब, तदेवामृत तत्तो वाष्ट्रा बहिष्कतात्त्वायम्, मर्गवकान्त्वादिता सर्वप्रकारिनस्तव्वाविकस्तिष्ठार्वे स्विकृतंताम्, 'वयमात्ता' इत्तरीममानेन दृष्माना भ्रत्मोषुत्राना करिजादीना स्वेष्ट वसाव्वकान्ततत्त्व प्रत्यक्षेणेव बाध्यते, अत किमनुमानादिविहत-बाबाप्रदर्शनेन ? सक्तप्रमाणव्येष्ट-वाद्मत्यव्यस्य । 'त हि पृष्टाज्येष्ट गारिष्ठिमिष्ट नाम । तन प्रत्यक्षवायाप्रदर्शनेनवानुमानादिवाया प्रदिक्षित भरिष्ठिमिष्ट नाम । तन प्रत्यक्षवायाप्रदर्शनेनवानुमानादिवाया प्रदिक्षित

§ २७. इति कारिकाइयेन एतयोरेव 'परात्माभिमततस्व-बाधाबाधयोः' समर्थन 'प्रस्तुत्य "भावैकान्ते" [का०१] इत्युप-कम्य "स्यात्कारः सत्यलाञ्छनः" [का०११२] इत्यन्त प्राप्त-भीमांसायन्यभं इति इते विस्तरेण ।

§ २८. तदेवमतीन्द्रयं केवलज्ञानमहृत । एवेति सिद्धम् ।

राद्वचनप्रमाण्याच्चावधिमनः पर्यययोग्तीन्द्रययोः सिद्धिरिखतीन्द्रियप्रत्यक्षमनवद्यम् । ततः स्थित सांव्यवहारिकं पारमाधिक
चेति विविध प्रत्यक्षमिति ।

इति श्रीपरमाहंताचार्य-वर्मभूवण-यति-विरिव्यतायां न्यायवीपिकायां प्रत्यक्षप्रकातो हितीयः ॥२॥

'आर्वकान्ते पदार्थानामभावानामपद्धवात् । सर्वात्मकमनाद्यन्तमस्वरूपमतावकम् ॥६॥ 'सामान्यवाग् विशेषे चेन्न शम्दार्था मृषा हि सा । प्रमिप्रेतविशोषासेः स्यात्कारः सस्यलाञ्छनः ॥११२॥

इति सम्पूर्णे कारिके । ४ धलम् । ६ 'वक्तुः प्रापाष्यात् वचनप्रामा-ष्यम्' इति त्यायादहंतः प्रामाष्यसिद्धेः सदुपदिष्टावतीन्त्रियावविमनः-पर्ययावपि सिद्धाविति प्रतिपत्तव्यम् ।

१ पराभिमने कपिलाद्यभिमते तस्वे सर्वयैकान्तरूपे बाघा, आत्माभि-मते जैनाभिमते तस्वेऽनेकान्तरूपेऽबाघा बाघाभावस्त्रयोः । २ प्रस्तावभूतं कृत्या ।

<sup>1</sup> **द प** प्रत्योः 'एव' पाठो नास्ति ।

# ३. परोच्चमकाशः

#### **--:** 88 :--

#### [ परोक्षप्रमाणस्य लक्षणम् ]

§ १. 'श्रव परोक्षप्रमाणनिरूपणं प्रकल्पते । अविशदप्रतिमासं परोक्षम् । अत्र परोक्ष लक्ष्यम्, अविशदप्रतिमासलं लक्षणम् । यस्य ज्ञानस्य प्रतिभासो विशदो न भवति तत्परोक्षप्रमाण-मित्यणः । वैशवसुक्तलक्षणम् । 'ततोऽ'न्यदवैशवसम्पष्टत्वम् । 'तदप्यनुभवसित्यमेव ।

§ २. सामान्यमात्रविषयस्यं परोक्षप्रमाणलक्षणमिति केचित्\*; तन्त; प्रत्यक्षस्येव परोक्षस्यापि सामान्य-विशेषात्मकवस्तुविषय-त्वेत तस्य\* लक्षणस्याऽसम्भवित्वात् । 'तथा हि—षटादिविषयेषु प्रवर्तमान प्रत्यक्षं प्रमाण तव्गतं\* सामान्याकारंग घटत्वादिकं "ध्यावृत्ताकारं व्यक्तिरूपं। च "युगपदेव प्रकाशयदुपलव्यं",

१ डितीयप्रकाशे प्रत्यक्षप्रमाण निक्र-येशानीमिह परोक्षप्रमाणस्य निक्-पणं प्रारमते प्रचेति । २ स्पटलं वेशसं तदेव नैसंन्यमित्युक्तं पूर्व वैशस-लक्षणम् । ३ वेशसात् । ४ विपरीतम् । ५ प्रवेशसास्य, च्या नैसंन्यं स्पटल्लाम्नुभवांसद तथाःस्पटल्लान्संन्यमप्यनुभवसिद्धमेनित भावः । ६ बौद्धाः । ७ सामान्यमात्रविषयल्लामिति परोक्षत्रकास्य । ८ धरास्यवरोय-पुष्टल्लात्, तथा च तस्य नक्षणाभासल्लामिति भावः । ६ परोक्षस्य सामान्य-विशेषास्कवस्तुविषयल्लमेन् , सामान्यमात्रविषयल्यानित प्रदर्शयति तथा होति । १० चटाहिनिच्यम् । ११ प्रमुताकारम् । १२ प्रपटाहिन्यो व्यव-चेक्षात्यकस्य । १३ सहैव । १४ प्रदुक्ताकारव्यावृत्ताकारोभयं विषयी-

<sup>1 &#</sup>x27;च विशेषरूपं' इति स्ना प्रतिपाठः ।

तथा परोक्षमपीति' न सामान्यमात्रविषयत्वं परोक्षलक्षणम्, 
ग्रिप त्ववैश्वमेवा । सामान्य-विशेषयोरेकतर्गविषयत्वे तु प्रमाण-त्वस्यैवाऽ'नुपपत्तिः 2, सर्वप्रमाणानां सामान्य-विशेषात्मकवस्तुवि-षयत्वाभ्यनुज्ञानात्' । तदुक्तम्—"सामान्यविशेषात्मा तदर्थो विषयः"—[परोक्षाञ् ४-१] इति । तस्मात्सुष्ठ्कृतः 'अविशदावभा-सनं परोक्षम्' इति ।

### कुर्वत् दृष्टम् ।

१ इति शब्दोऽन हेत्वयं वतिते, तथा च इति हेत्योरित्यस्माद् कारणादित्ययं । २ प्रसम्भवः । ३ सम्युपनमाद । ४ प्रमेदं होध्यम् — 'परोक्षमविद्यान्यस्म । दर्शकं च विवादाच्यासितं ज्ञानम्, तस्माद-क्षम्, यवाज्ञीदिद्यान्यस्म , परोकं च विवादाच्यासितं ज्ञानम्, तस्माद-विश्वत्यानात्यकम् — प्रमाणय॰ गृ० ६१ । 'कुतोऽस्य परोक्षत्वमृ ? परा-यत्यत्वात्यान्यस्म मनस्य अकावोगस्यादि च बाह्यं निमन्तः प्रतीव्य तदावरणकर्मस्यवोगसम्पर्धस्थात्यन उत्पवमानं मतिश्रुत परोक्ष-मिरवाक्यावरं — स्वर्षाच १-११, न च परोक्षेण प्रमेय न प्रमायं परोक्षत्वादितं वाच्यम्, तस्यापि प्रत्यक्षस्यव सामान्यविशेवात्मकवस्तुविषय-वान्युपनात् । गाऽयस्याकानस्यतात्रमणनतः सः, 'तत्यमाणे' (तस्वार्य-मू० १-१०) इति वचनेन प्रत्यक्षरोक्षवोद्देशीर्पण प्रमाणत्वान्युपनमात् । तद्यक्षम —

> 'झानानुवर्त्तनात्तत्र नाज्ञानस्य परोक्षता । प्रमाणस्थानुवृत्तेनं परोक्षस्याप्रमाणता ॥'

> > —तत्त्वार्थश्लो० १, ११, ६।

<sup>।</sup> द प्रती 'एव' इति पाठो नास्ति । 2 द प्रती 'त्तेः' इति पाठः ।

[परोक्षप्रमाणं पञ्चचा विभज्य तस्य प्रत्ययान्तरसापेक्षत्वप्रतिपादनम्]

§ ३. 'तत् पञ्चिवधम् स्मृतिः, प्रत्यभिज्ञानम्, तर्कः, अनुमा-नम्, आगमश्चेति । पञ्चिवधस्याऽयस्य।परोक्षस्य 'प्रत्ययान्तर-सापेक्षत्वैनवोत्पत्तिः । तद्यया-स्मरणस्य प्राक्तनानुभवापेक्षा, प्रत्यभिज्ञानस्य स्मरणानुभवापेक्षा, तर्कस्यानुभव-स्मरण-प्रत्यभि-ज्ञानापेक्षा, अनुमानस्य च लिङ्गदर्यनाद्या पेक्षा, आगमस्य शब्द-श्रवण-सङ्क्षेत्रप्रहणाद्यपेक्षा, प्रत्यक्षस्य । तु न तषा 'स्वातन्त्र्यणेवो-त्यत्तेः । स्मरणादीनां प्रत्ययान्त्ररापेक्षा तु 'तत्र तत्र निवेदयिष्यते ।

#### [स्मृतेनिरूपणम्]

§ ४. तत्र च4 का नाम स्मृतिः? तदित्याकारा प्रागनुभूतवस्तु-विषया स्मृतिः, यथा स देवदत्त इति । अत्र हि प्रागनुभूत एव देवदत्तस्तत्त्वया भतीयते । तस्मादेषा प्रतीतिस्तत्तोत्लेखित्यनुभूत-विषया च, धननुभूते विषये तदनुत्तत्तेः । "तन्भूलं चानुभवो धार-णारूप एवं अवग्रहाद्यनुभूतेऽपि घाणाया अभावे स्मृतिजनना-योगात् । धारणा हि तथाऽऽत्मानं संस्करोति, यथाऽसावात्मा कालान्तोऽपि तस्मिन् विषये झानमुत्तावयित । तदेतद्वारणा-विषये समृत्यन्तं तत्तोत्लेखिझान स्मृतिरिति सिद्धम् ।

१ परोक्षप्रमाणम् । २ ज्ञानान्तरापेक्षत्वेन । ३ ख्रादिपदेन व्याप्ति-ग्रहणादेर्परिग्रहः । ४ प्रत्ययान्तरनिरपेक्षत्वेनैव । ५ यथावसरम् । ६ तदो-र्मावस्तता तया, 'तत्' झब्दोल्लेखेन । ७ स्मृते- कारणम् । ६ एवकारेणा-

<sup>1</sup> व प्रतौ 'घस्य' इति पाठो नास्ति । 2 व 'त्तेः' पाठः । 3 'प्रत्यक्षं' इति मुदितप्रतिषु पाटः । 4 'च' इति मुद्रितप्रतिषु नास्ति ।

§ ४. नत्वेवं धारणामृहोत एव स्मरणस्योत्पत्तौ 'गृहीतम्राहि-त्वादप्रामाध्यं प्रसञ्यत' इति चेत्;न'; 'विषयविशेषसद्भावादी-हादिवत् । यथा ह्यवयहादिगृहीतविषयाणामोहादीनां विषयवि-शेषसद्भावात्स्वविषययमारोपथ्यवच्छेदकत्वेन' प्रामाध्ये तथा स्मरणस्यापि धारणागृहीतविषयप्रवृत्ताविष प्रामाध्यमेव । धार-णाया हीदन्ताऽबच्छिन्नो' विषय:,स्मरणस्य तु तत्ताऽबच्छिन्नः'। तथा च स्मरणं स्वविषयास्मरणादिसमारोपथ्यवच्छेदकत्वात्प्रमा-णमेव'। तदुक्त प्रमेषकमसनासांष्यं —"विस्मरणसंशयविषयित्त-लक्षणः समारोपोऽस्ति, तन्निराकरणाच्चात्याः स्मृतैः प्रामा-ष्यम्" [३-४] इति ।

बग्रहावनुभवत्रयस्य व्यवच्छेरः, धवग्रहारयो ह्यन्द्वात्मकाः। धारणा तु वृद्धात्मिकः, धतः सैव स्मृतेः कारणं नावब्रहादयः 'स्मृतिहेतुर्धारणा' इति वचनादिति भावः।

१ गृहीतस्येव प्रहणात् । २ प्रसक्त भवति । ३ समावत्ते तेति । ४ त्रिवास्त्रेदस्य विद्यानात्त्वात् । त्या हि—"म खलु यथा प्रत्यक्षे विद्यानात्त्वात् । तया हि—"म खलु यथा प्रत्यक्षे विद्यानात्त्राते । यन्त्रेयक्षरू ३-४ "किञ्च, स्मृतैः वर्त्तमात्रकात्रावन्त्रदेदत्याध्यानः स्मायंस्थातीतकात्तावन्द्रदेताध्यात्तं ए स्मृतः वर्त्तावन्त्रत्यायंस्थातीतकात्तावन्द्रदेताध्यातं ए स्पृते । १ स्वेद्यानिहादीनां वित्यक्षे स्वत्यात्रस्यत्वस्यवन्द्रस्यक्तस्य स्वायांस्यत्वस्यवन्द्रस्यक्तस्य स्वायांस्यत्वस्य स्वायांस्यत्वस्य स्वयांस्यत्वस्य स्वायांस्य स्वयांस्यत्वस्य स्वयांस्य स्वयंस्य स्ययंस्य स्वयंस्य स्वयंस्य स्वयंस्य स्वयंस्य स्वयंस्य स्वयंस्य स्वय

- § ६. 'यदि चानुभूते प्रवृत्तमित्येतावता स्मरणसप्रमाण स्यात् तर्हि अनुमितेऽन्नौ पश्चात्प्रवृत्तं 'प्रत्यक्षमप्यप्रमाणं स्यात् ।
- ६ ७. 'अविसंवादित्वाच्च प्रमाणं स्मृतिः प्रत्यक्षादिवत् । न हि स्मृत्वा "निक्षेपादिषु प्रवर्तमानस्य" विषयविसंवादोऽस्ति । 'यत्र त्वस्ति विसंवादस्तत्र स्मरणस्याभासत्वं प्रत्यक्षाभासवत् । तदेवं 'स्मरणास्यं पृथक् प्रमाणमस्तीति सिद्धम् ।

१ ग्रत्र स्मृतेरप्रामाण्यवादिनो नैयायिकादयः कथयन्ति---'म्रतीतः पूर्वानुभूत इत्यतीतिविषया स्मतिः, ग्रत एव सा न प्रमाणमर्थपरिच्छेदे पूर्वानुभवपारतन्त्र्यात्' इति कन्दलीकारः, 'न प्रमाणं स्मृतिः पूर्वप्रतिपत्ति-व्यपेक्षणात् । स्मृतिहि तदित्युपजायमाना प्राची प्रतीतिमनुरुद्धिमाना न स्वातन्त्र्येणार्थं परिच्छिनतीति न श्रमाणम्'-प्रकरणपञ्जि पृ० ४२। २ 'ब्रनुभूतार्थविषयत्वमात्रेणास्याः प्रामाण्यानम्युपगमेऽनुमानेनाधिगतेऽम्नौ यत्प्रत्यक्षं तदप्यप्रमाणं स्यात्।'--प्रमेक्क० ३-४, स्याद्वादर० ३-४, 'ब्रनुभूतेनार्थेन सालम्बनत्वोपपत्तेः । ब्रन्यचा प्रत्यक्षस्याप्यनुभूतार्थविषय-त्वादप्रामाण्यमनिवार्यं स्यात् । स्वविषयावभासनं स्मरणेऽप्यविशिष्टमिति । प्रमेयर० २-२, प्रमाणमी० १-२-३। ३ 'न च तस्या विसंवादादप्रामा-ण्यम्, दत्तप्रहादिविलोपापत्तेः ।' प्रमेवर० २-२, 'सा च प्रमाणम्, प्रवि-संवादकत्वात्, प्रत्यक्षवत् ।'--प्रमाणप० प० ६६, प्रमाणमी० १-२-३, न चासावप्रमाणम्, संवादकत्वान्, यत्संवादकं तत्त्रमाणं यथा प्रत्यक्षादि, संवादिका च स्मृतिः, तस्मात्प्रमाणम्' - प्रमेयक० ३-४। ४ भूगभीदि-स्थापितेष्वर्थेष । ५ जनस्य । ६ विषयाप्राप्ति: । ७ यत्र त विसंवाद: सा स्मृत्याभासा प्रत्यक्षाभासवत् ।'--प्रमाणप० प० ६६, स्याद्वावर० ३-४ । क अन्त, स्मृतेरप्रामाध्येऽनुमानवार्त्ताऽपि दुर्लमा, तया व्याप्तेरविषयी-करणे तद्दत्थानायोगादिति । तत इदं वक्तव्यम-स्मतिः प्रमाणम्,

#### [प्रत्यभिज्ञानस्य निरूपणम्]

६ न. अनुभवस्मृतिहेतुकं सङ्कलनात्मकं जानं प्रत्यिभज्ञानम् । इदन्तोल्लेखिज्ञानमनुभवः, तत्तोल्लेखिज्ञान स्मरणम् । तदुभय-समुर्त्वं पूर्वोत्तरैक्य-सादृश्य-बैलक्षण्यादिविषयं यत्सङ्कलनरूपं ज्ञानं जायते तत्प्रत्यभिज्ञानिर्मति ज्ञातव्यम् । यथा स एवाऽयं जिनदत्तः , गोसदृशो गवयः , गोविलक्षणो महिष् इत्यादि ।

§ १. भन्न हि पूर्विसम्बन्दाहरणे जिनदत्तस्य पूर्वोत्तरदशा-द्वयव्यापक मेकत्वं प्रत्यभिज्ञानस्य विषयः । तदिदमेकत्वप्रत्य-भिज्ञानम् । द्वितीये तु पूर्वानुभूतगोप्रतियोगिक गवयिनष्ठ साद्श्यम् । तदिदं साद्श्यप्रत्यभिज्ञानम् । तृतीये तु पुनः प्राग-नुभूतगोप्रतियोगिकं महिषानष्ठ वैसाद्श्यम् । यदिदं वैसाद्श्य-

'रोमशो दन्तुरः श्यामो वामनः पृथुलोचनः । यस्तत्र विपिट्याणस्तं चैत्रमवधारयेः॥'

२ इदमेक्तवप्रत्यमिकानस्योदाहरणम् । ३ इद साद्स्यप्रत्यमिकानस्योदाहरणम् । ४ एव वैनक्षण्यप्रत्यमिकानस्योदाहरणम् । ४ एव्दाहरणेषु । ६ व्याप्त्यमिकानस्योदाहरणम् । ४ एव्दाहरणेषु । ६ व्याप्त्यावस्यम् । ६ व्याप्त्यावस्यम् । ६ व्याप्त्यावस्यम् । ६ व्याप्त्रावस्यम् । ६ व्याप्त्रावस्यम् । ६ व्याप्त्रावस्यम् । व्याप्त्यम् । व्याप्त्रावस्यम् । १० प्रत्यमिकानस्य विषय इति स्रवः । ११ प्रवाप्त्रियम् । प्रत्यमिकानस्य विषय इति स्रवः । ११ प्रवाप्त्रियम् ।

भ्रनुमानप्रामाण्यान्ययानुपपत्तेरिति ।'—प्रमेयर० २-२, प्रमाणमी. १-२-३ । १ सञ्कलन विवक्षितधर्मयुक्तत्वेन वस्तुन: प्रत्यवमर्शनम्, यथा—

प्रत्यभिज्ञानम् । एवमन्येऽपि' प्रत्यभिज्ञानभेदा यथाप्रतीति स्वयमु-त्रप्रेक्याः । स्रत्र' सर्वत्राऽप्यनुभवस्मृतिसापेक्षत्वात्तद्वेतुकत्वम् ।

१ तदित्यम्-

इदमल्पं महद् दूरमासन्तं प्रांशु नेति वा । व्यपेकातः समकेऽर्षे विकल्पः साम्रनान्तरम् ॥

— लघी∘ का २१।

'इदमस्माद् दूरम्' 'वृक्षोऽयमित्यादि'-परोक्षा० ३, ६-१० । प्रत्यच्च--पयोऽम्बुभेदी हंसः स्यात् बट्पार्वभंतरः स्मृतः । सन्तपणेस्त तत्वजीवज्ञेयो विषयमुख्यः ॥

सप्तपर्यस्तु तत्वज्ञीषक्रयो विवमच्छ्यः ॥ पञ्चवर्णे भवेद्वत्तं मेचकास्यं पृषुस्तनी । युवतित्रचेकप्रंगोऽपि गण्डकः परिकीत्तितः ॥ शरमोऽप्यष्टभिः पार्वः सिहत्रचारसटान्वितः ।

इत्येवमादिशब्दश्रवणात्त्रचाविषावेव मरालादीनवनीव्य तथा सत्या-पर्यात यदा तदा तत्तसङ्कननवांप प्रत्योक्तान्यकृतम् दर्शनसम्पणकारणत्या-विशेषात् ।' प्रमेषस् ० ६-१० । २ विन्तानीयाः । ३ प्रत्योक्तानावेदेव । दे बौद्धाः तेवामप्रमाशशः—"नेतु पूर्वापरावस्याविषयः परामश्रेत्राने कथमे-कम् ? विषयमेदात्, परोध्यापरोध्यनक्षणविकद्धवर्मसमर्थाच्च । तथा हि— तदिति परोक्षमिदमिति साक्षात्कारः'—न्याव्याः तार्त्यवदि १९० १४०, 'तस्माद् द्वे एते वाले-क हित स्मरणम्, धम्पम् इत्यनुभवः'—न्यावमंत १९० ४० प्रत्याविषितं काल्यवस्येव, न ताम्यां विमिन्न प्रत्यविष्ठानाक्यं वयं प्रतिपद्ध-मानं प्रमाणान्तरमुपलकामहें—प्रमेषस् ० २-२ । ४ विषतः पर्यादः । प्रकाशकत्वम्, स्मृतेस्चातीतिववत्तं द्योतकत्विमिति ताबद्वस्तुगितः कथं नाम तयोरतीतवर्त्तमानसङ्कलितंक्य-साद्दश्यदिविषयावगा-हित्वम्?तस्मादस्ति स्मृत्यनुभवातिरिक्तं तदनन्तरभाविसङ्कलन-ज्ञानम् । तदेव प्रत्यभिज्ञानम् ।

§ ११. प्रपरे' त्वेकत्वप्रत्यभिक्षानमभ्युपगन्यापि तस्य 'प्र-त्यस्रं ज्तनर्भावं कत्ययन्ति । तब्या—यदिन्द्रियान्वयव्यतिरेकानु-विषायि तत्प्रत्यक्षमिति तावत्प्रसिद्धम्, इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानु-विषयि वेदं प्रत्यभिक्षानम्, तस्मात्प्रत्यक्षमिति; तन्तः, इन्द्रियाणां वर्तमानद्यापरामग्रमात्रोपक्षीणत्वेन वर्तमानातीतद्याव्यापक्क-व्यावगाहित्वापटनात् । न ह्यविषयप्रवृत्तिरिन्द्रियाणां युक्तिमती, वक्षवा रसादेरिप प्रतीतिप्रसङ्गत ।

§ १२. ' ननु सत्यमेतदिन्द्रियाणां वर्त्तमानदशावगाहित्वमे-वेति तथापि तानि सहकारि 'समवधानसामध्यीदृशा'द्वयव्यापि-

१ वैशेषिकादयः । २ यदुक्तम् —'यस्तु भवतामस्य मानसस्य प्रयासः स वर्रमिद्ध्यव्यस्ये एव भवतु ४ ४ दश्वाञ्जायमानपीन्द्रियार्थसानकर्षभगव-तया प्रस्यक्ष भवस्येव ४ ४ विवादाण्यासिता विकल्पाः (प्रस्यमिज्ञानक्पाः) प्रस्यक्षाः प्रस्यमिज्ञारित्वे सतीन्द्रियार्थसानकर्याः (म्याप्याकाशतस्य्ये देति १० १४३, 'एव पूर्वज्ञानविशेषितस्य स्तामार्थिवश्यणमतीतकण्यिययः इति मानसी प्रस्यमिज्ञा'—न्यायक्षं० १० ४६१, विनेद्धियार्थसम्बन्धारधा-प्रस्यं चार्षिय सस्युतेः । विज्ञान जायते सर्वे प्रस्यक्षिति सम्पताम् ॥' भौ० इस्रो० कु ४ इन्तो० २३० । ३ त एव वैशेषिकादयः पुनराशक्कृते-तन्त्रितः । ४ सम्यकाचं प्रनिज्ञारा एकत्र नेतनं इति यावत् । ४ दशाद्वर्यं पूर्वोत्तरायस्ये व्याप्य वर्तमाने ।

न्वेकत्वेऽपि 'प्रतीति जनयन्तु, भ्रञ्जनसंस्कृतं चसुरिव ध्यवहितेप्रवे । न हि चसुषो व्यवहितार्षं । प्रत्यायन 'सामर्थमस्ति, भ्रञ्जनसंस्कारवशात्तु 'तथात्वमुगलव्यम्' । 'तद्वदेव स्मरणादि" सहकृतानीन्द्रयाण्येव दशाद्वयव्यापकमेकत्वं 'प्रत्यायिष्यत्नीति कि
'प्रमाणान्तरकत्याययोक्तेति । तदप्यसत्; स्कृतरिसहस्र'समवधानेञ्यविषयप्रवृत्तेरयोगात् । चसुषो हि भ्रञ्जनसंस्कारादिः सहकारी स्विषये स्पादावेव प्रवक्ते न त्वविषये रसावौ।
'श्वविषयस्य पूर्वोत्तरावस्याव्यापकमेकत्विनिद्वयाणाम् । तस्मातत्प्रत्यायनाय्मे "भ्रमाणान्तरमन्वेषणीयमेव, 'सर्वत्रापि विषयविशेषद्वारेण प्रमाणभेदव्यवस्थापनात् ।

§ १३. <sup>१९</sup>किञ्च, ग्रस्पष्टैवेयं तदेवेदिमिति प्रतिपत्तिः, तस्मा-दिप न तस्याः प्रत्यक्षान्तर्भाव इति । ग्रवश्यं चैतदेवं 2विज्ञेयं चक्षु-

१ ज्ञानम् । २ ध्वन्तरिते । ३ प्रत्याचनं ज्ञापनम् । ४ व्य-विह्यायेप्रत्यायनसामप्यंम् । ४ दृष्टम् । ६ च्छृरितः । ७ ध्वारिषदेन वृत्तंनुभवस्य परिषष्टः । = ज्ञापयिष्यन्ति । ६ प्रमाणान्तरं प्रत्यिज्ञा-नास्यम् । १० मिलितेप्रीपः ११ इत्यापामविषयमेव प्रदर्शयति श्विषयपदेवेति । १० एकत्वजापनाय । १३ प्रत्यिकाननामकम् । १४ सर्व-व्यापि द्यांतेनु, सर्देरितं सार्विमः । स्व-स्वर्शने विषयपेश्वनामित्रत्व प्रमाण-भेद्रव्यवस्था कृतेति मातः । १४ वृष्ट्यन्तरोण प्रत्यिक्षानस्य प्रत्यक्षान-मेवं नितानरोति ष्रिष्टेवीत- च एवायमिति हि ज्ञानसस्यव्येषम्, प्रत्यक्षं तु न तवा, तस्य स्वष्टत्वात् । ततोऽपि न तस्य प्रत्यक्षेप्रन्तमंव इति मातः।

<sup>1</sup> द 'वें' पाठः । 2 द प 'ज्ञेवं' पाठः ।

रादेरैक्यप्रतीतिजननसामध्यं नास्तीति । 'मन्यया लिङ्गदर्शन-व्याप्तिस्मरणादिसहरूतं वश्चरादिकमेव बहुष्पादिनिङ्गङ्गानं जनयेदिति नानुमानमपि पृथक् प्रमाणं स्यात् । 'स्वविषयमात्र एव बरितार्थत्वाच्चश्चरादिकमिन्द्रियं न लिङ्गिनि प्रवर्तित्तुं 'प्रगल्भमिति चेत् प्रकृतेन' किमपराहम् ?ततः स्थितं प्रत्यमि-ज्ञानास्यं पृथक प्रमाणमस्तीति ।

§ १४. सादृश्यप्रत्यभिज्ञानमुपमानास्यं पृथक् प्रमाणमिति केचित् क्ययन्ति; तदसत्; स्मृत्यनुभवपूर्वकसङ्कलनज्ञानत्वेन

तया (ब्रब्यसंबिस्या) याबस्स्वतीतेषु पर्यायेष्वस्ति संस्मृतिः । केत तदस्यापिनि ब्रब्ये प्रत्यभिकास्य वार्यते ॥

बासकोऽहं य एवासं स एव च कुमारकः।

युवानरे मध्यमो बृद्धोऽषुनाऽस्मीति प्रतीतितः ॥' —तत्त्वार्थश्लोकवा० १, १३, ४५-४६ ।

एतदेवाह स्विषयये । ३ समर्थम् । ४ प्रत्यक्षिकानेन । ४ नैपाविकाः मीमांसकास्त्र, तत्र तावन्योभांसकाः—'तन् गोदर्शनाहितसंस्कारस्य आनस्योगमानस्पवाल प्रत्यक्षितानता । साद्र्यविधाय्टो हि विशेषो (गोलक्षणो धर्मी ) विशेषविधिय्टं वा साद्र्यवृपमानस्यैव प्रमेयम्'—

१ चत्रुरादेरेन्वप्रतीतिवननसामध्येस्वीकरणे । २ नतु चत्रुरादेः स्ववि-षय एव पुरोदृश्यमाने भूमाती प्रवृत्तेनं परोक्षे बह्नुधादौ लिङ्गिनि प्रवित्ति, सामध्येसित, ततीऽप्रति हा प्रमाणिसित चेत् : प्रत्यक्षितानेऽध्येतत समानम्, तत्राधि हि इदन्तोतिस्तित एवार्षे देवदत्त्वादौ चेतुरादेः प्रवृत्तिनं परोक्षे एक्टवे कूमारहुवानुदानस्थाव्याधिनी देवदत्त्वादौ । तद्गुस्तम्—

प्रत्यभिज्ञानत्वानतिवृतः । मन्यया गौविनक्षणो महिष इत्यादि-विसदृज्ञात्वप्रत्ययस्य, इदमस्माद् दुर्तमत्यादेरन प्रत्ययस्य सप्रति-योगिकस्य पृथक् प्रमाणत्वं स्यात् । ततो ।वैसादृश्यादिप्रत्यमवत् सादृश्यप्रत्ययस्यापि प्रत्यभिज्ञाननक्षणाकान्तत्वेन प्रत्यभिज्ञान-त्वमेवेति प्रमाणिकपद्वतिः ।

प्रमेयकः ३-१०। उक्तं च-

बुध्यमानाश्चर-पत्र विज्ञानमुष्कापते । सादृष्योशांविषतस्त्रवेश्यमानानितिः स्टूतम् ॥ तस्माद्यसम्पर्धेते तस्यासादृश्येन विशेषितम् । प्रमेययुपमानस्य सादृश्ये वा तस्त्रितम् ॥ प्रश्यक्षनाञ्चवृद्धेभि सादृश्ये वा तस्त्रितम् ॥ विशिवस्थायायतः विद्वेश्यमानप्रमानता ॥

- — मी० इलो० उ० ३६-३८ ।

इति प्रत्यानज्ञानस्वोपमानक्यतां निरूपयन्ति, 'तदसमीक्षिताभिषानम्,
एकत्व-साद्यप्रतीत्योः सङ्कृतनज्ञानक्यतया अत्यभिज्ञानतानितक्यात् ।
'श्यामाम् इति हि यमा उत्तरपर्यामस्य युवंपयिणैकताप्रतीतिः प्रत्यानज्ञात् ।
'श्यामाम् इति हि यमा उत्तरपर्यामस्य युवंपयिणैकताप्रतीतिः प्रत्यानज्ञाः
त्या साद्यप्रतितित्ति 'धनेन सद्यः' इति (अत्यित्रज्ञा), प्रविजेषात्'
'—प्रमेषकः २१०। कंपमत्याया वैन्त्रसम्प्रतितित्तिं प्रमाणान्तिः त स्यात्'
नैयायिकास्तु 'शागमाहितसंस्कारस्तृत्यपेशं सारूप्यज्ञानमुग्गमम् । यदा
होनेन वृत्तं मतिः 'याग गौरेशं गवदः' इति । प्रसिद्धे गौ-गवयसायम्य
पुनर्गवा ज्ञावस्य पश्यतोऽस्य सवत्यवं गवव इति समास्यासम्बन्धप्रतिपत्तिः
--स्वाववा० १-१-६। वमास्यासम्बन्धप्रतिचनिष्माप्यानिर्यति प्रतिपार-

वैसदृश्य' द प्रतिपाठः ।

#### [तर्कस्य निरूपणम्]

ई १४. घस्तु प्रत्यभिज्ञानम्, कस्तहि तर्कः? व्याप्तिज्ञानं तर्कः । साध्यसाधनयोगस्यगम्क भावप्रयोजको विध्यभिज्ञारसञ्ज्ञासहिष्णुः सम्बन्ध्यस्त्रियो व्याप्तिरविनाभाव इति च। व्यपदिस्त्रते । 'तत्यमा-मध्यस्त्रित्वस्यस्यादि यूमादित्वे 'गमवित न तु घटादिः, 'तत्वभा-वात् ।तस्यस्वाचिनाभावापरनाम्याः व्यप्तरे प्रतिनौ यस्साधक-तमं तदिदं तर्काच्यं प्रमाणमित्ययः। तदुक्तं इलोकवास्तिकभाध्य-"साध्यसाधनसम्बन्धानानिवृत्तिक्ये हि फले साधकतसन्तमः"

यन्ति; तन्तः; वैलक्षण्यादिप्रत्ययानामपि प्रमाणान्तरत्वानुषङ्गात् । तथा चोक्तं श्रीमद्भट्टाकलङ्कदेवै:—

उपमानं प्रशिद्धार्थसामन्यात् साध्यसायनम् । तद्वेयन्यात् प्रमाणं कि स्थात् संनिप्रतिपादनम् ॥ प्रत्यक्षार्यान्तरापेका सम्बन्धप्रतिपद्यतः । तत्प्रमाणं न बेत्सर्वमृत्यमानं कृतस्तवा ॥

-- लघीय ० का० १६-२०।

मतः 'ययेव हि एकदा घटमुपलब्यवतः वृत्तस्त्रयेव दयेते 'स एवायं घटः' इति प्रतिपत्तिः प्रत्योभज्ञा तथा 'शोसद्घो गवयः' इति सङ्कृतकाले गोसद्भगयवाभियानयोवांच्यावकतम्बन्धं प्रतिपद्य पुनर्गवयदर्शनालप्रति-पत्तिः प्रत्योभज्ञा किलेच्यते ?'-क्षेत्रकः ३-२०।

१ प्रसायकः । २ व्यक्षिचारसूत्यः । ३ नियमस्यः । ४ व्याप्तिबसात् । ४ ज्ञापपति । ६ व्याप्तेरभावात् । ७ स्लोकबार्त्तिकथाप्ये यदुक्तं तत्कि-ज्ज्वित्तस्यमेदेतस्यं बत्तते-'प्रमाणं तकः साक्षात्परम्परया च स्वार्थनिवचयने

<sup>1</sup> द प्रती 'च' नास्ति । 2 'नाम्नो' इति द श्रा य म प्रतिपाठः ।

[१-१३-११४] इति । ऊह इति तर्कस्यैव 'व्यपदेशान्तरम् । स च तर्कस्तां व्याप्ति 'सकलदेश-कालोपसंहारेण विषयीकरोति ।

§ १६. किमस्योदाहरणम् ? उच्यते—यत्र यत्र व्यवस्यं तत्र तत्राग्निमस्वमिति । अत्र हि वृमे सित सूयोऽप्युपलम्से प्रग्य-भावे च धमानुपलम्भे। 'सर्वत्र सर्वता बृमोऽग्निन न व्यभिचरित" इत्येवं सर्वोपसंहारेणाविनाभाविज्ञानं पश्चादुत्पन्नं तर्कास्यं प्रत्य-क्षादेः पृथगेव । 'प्रत्यक्षस्य2 'पिनाहितदेश एव 'बूमाग्निसम्बन्ध-प्रकाशनान्न व्याप्तिप्रकाशकत्वम् । सर्वोपसंहारवती हि व्यप्तिः ।

अकाशनान्न व्याप्तप्रकाशकत्वम् । सवापसहारवता १६ व्याप्तः । § १७. ननु यद्यपि 'अत्यक्षमात्रं व्याप्तिविषयीकरणे 'शक्तं न भवति तथापि विशिष्टं प्रत्यक्षं तत्र' शक्तमेव । तथा हि—महान-

फले साधकतमत्वात्प्रत्यक्षवत् । स्वविषयभूतस्य साध्यसाधनसम्बन्धाकान-निवृत्तिक्षे साक्षात्स्वार्थनिश्चयने कले साधकतमस्तकः, परम्परया तु स्वार्थानुमाने हानोपाडानोपेकाज्ञाने वा प्रसिद्ध एवेति ।'

<sup>1 &#</sup>x27;ग्रम्प्यभावे च धूमानुपलम्मे' इति पाठो मुद्रितप्रतिषु नास्ति ।
2 'प्रत्यक्षस्य हि' इति ग व प्रतिपाठः !

सादौ तावत्त्रवसं धूमाऽन्योदंशंनमेकं प्रत्यक्षम्, तदनन्तरं भूयो'
भूयः प्रत्यक्षायि प्रवस्तंन, तानि च प्रत्यक्षाणि न सर्वणि व्यापितविषयीकरणसमर्थानि, भ्रपि तु पूर्वपूर्वानुमूत्त्रक्षमानिस्सरणस्त्रकातीयत्वानुस्थानरूपप्रत्योभज्ञानसहरूतः कोऽपि' प्रत्यक्षविषयी व्याप्ति सर्वापसंहारवतीमिया गृङ्काति । तया च स्मरणप्रत्यभिज्ञानसहरूते प्रत्यक्षविशेषे व्याप्तिविषयीकरणसमर्थे कि
तर्कास्थेन पृथक्षमाणेनित केचित्'; 'तेऽपि व्यायमार्गानभिज्ञाः;
'सहकारिसहत्रसमवधानेऽप्यविषयप्रवृत्तिनं घटत इत्युक्तत्वात् ।
तत्मात्रस्यक्षण व्याप्तिम्रहणसम्बन्धम् । इदं तु समञ्जसम्
स्मरणम्, प्रत्यभिज्ञानम्, भूयोदसंनस्यत्यसं चिति । तक्षस्य स एव ।
सन्नानादिकं तु व्याप्तिम्रहणसम्बमिति । तक्षस्य स एव ।
सनुमानादिकं तु व्याप्तिम्रहणसम्बमिति ।

<sup>1 &#</sup>x27;सर्वोपसहारवतीमपि' इति पाठो मुक्कितप्रतिषु नास्ति ।

६ १६. बौद्धास्तु 'प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्पः व्याप्ति गृह्णातीति मन्यन्ते । त एवं पृष्टव्याः—स हि विकल्पः किमप्रमाणमुत प्रमाणमिति । यद्यप्रमाणम्, कथं नाम तत्तृगृहीतायां व्याप्ती 'समान्वसाः ? अय प्रमाणम्, कि प्रत्यक्षमयवाञ्जमानम् ? न तावत्रप्रसम् प्रस्वप्टप्रतिभासत्वात् । नाप्यनुमानम्, नि जुदर्शनाञ्चन्येभात्वात् । 'ताप्यनम्पानम्, नि जुदर्शनाञ्चन्येभात्वात् । 'ताप्यनम्पानम् ति वेदागतस्तिहि तकैः । तदेवं तकिस्यं प्रमाणं निर्णीतम् ।

### [ग्रनुमानस्य निरूपणम्]

१७. इदानीमनुमानमनुवर्ण्यते । साधनात्साध्यविज्ञानमनु-मानम्' । इहानुमानमिति लक्ष्यनिर्देशः, साधनात्साध्यविज्ञान-

प्रहणम्), प्रकृतापरानुमानकरपनायामितरेतराथयत्वानवस्थाउवतारात् । म्रागमादेरपि भिन्नविषयस्वेन मुप्रसिद्धत्वान्न ततोऽपि तत्प्रतिपत्तिर्तान् प्रमेपर० २-१८ । शीमदुटुक्तकङ्कवेषैरपृकतम्—

> ग्रविकल्पथिया लिङ्गं न किञ्चित् सम्प्रतीयते । नानमानादसिद्धत्वात्त्रमाणान्तरमाञ्जसम् ॥

> > लघीय०का० ११

ग्रतः सृष्ट्वत प्रन्यकृता 'ग्रनुमानादिक तु ब्याप्तिग्रहणं प्रत्यसम्भा-व्यमेव' इति ।

१ निषिकरणकप्रत्यक्षानन्तरं जायमानः । २ प्रामाण्यम् । ३ प्रत्यक्षानु-मानाच्याम् । ४ 'सामनादं साध्यविकानसनुमानं '---'' न्यायिक का० ९७०, 'सामनास्याध्यविकानसनुमानम्'--परीकाम् ७ -११५, 'साधनात् साध्यविकानमनुमानं विदुर्वेषाः' !---सत्यार्थकाने १-११-१२०। मिति सक्षणकवनम् । साधनाद्धमादेलिङ्गास्साध्येऽन्यादौ लिङ्गिन्य यद्धमानं जायते तदनुमानम्, 'तस्यैवाऽन्नाद्यव्युत्पत्तिविच्छि-त्तिकरणस्वात्'। न पुनः साधनज्ञानमनुमानम्, 'तस्य 'साधनाद्यु-त्यतिविच्छेदमात्रोपशीणस्वेन साध्यामानिवनसंकत्वायोगात् । 'ततो यदुक्तं नेयायिकैः—'लिङ्गपरामग्रीऽनुमानम्'[न्यायवा॰ १-१-५ व्युवस्]' इत्यनुमालभाष्म् तद 'विनीतिविक्सितिमिति निवेदितं भवति । 'वयं त्यनुमानप्रमाणस्वरूपता मे व्याप्तिस्मरणसङ्कृती लिङ्गपरामग्रः' कारणाभिति मन्यामहे, स्मृत्यादि 'स्वरूपताभे-ऽनुभवादिवत् । तथा हि—धारणाख्योऽनुभवः स्मृतौ हेतुः । तादा-त्विकानुभव-स्मृतीग्रत्यभिज्ञानं ।स्मृतिग्रत्यभिज्ञानानुभवाः साध्य-

१ साध्यज्ञानस्येव । २ झम्यादेरुखुद्रशित्तरक्षानं तस्या विश्वविर्धान-रासस्तरकरणत्वात् साध्यज्ञानस्य, इतः साधनारुवायमानं साध्यज्ञानमेवानु-मानिमित भावः । ३ साधनज्ञानस्य । ४ साधनसम्बन्ध्यज्ञानिगरकरणमान्ते वेष इतार्थत्वेन । १ प्रतरक्ष साध्यज्ञानं नातुमानं ततः । ६ 'धपरे तु मय्यत्ते लिङ्गपरामर्थोऽनुमानिमित । वयं तु परयामः सर्वननुमानमनुमिते-स्तान्तात्तरीयकत्वात् । प्रधानोध्यवंनताविवक्षायां लिङ्गपरामर्थं इति स्वाय्यम् । कः पुतरक न्यायः 'यानन्तयंत्रशित्तः । यस्मात्तिङ्गपरामर्थं हति '-स्तायस्य । कः पुतरक न्यायः 'यानन्तयंत्रशितः । स्मात्तिङ्गपरामर्थं । । स्तान्तरः वेषायंत्रशितरिति । तस्मानिङ्गपरामर्थः । च्यावनितरीत् न्यार्थम् । १० प्रतिनितरीति । तस्यानिङ्गपरामर्थः । च्यावनितरीत्व-चारिमित्वतिवत्तं परिकल्यिनयत् एव तदयुक्तमिति भावः । च जैनाः । ६ लिङ्गक्षाननमुगानस्योतस्तो कारणम् । यु स्वयमनुगानिमत्यर्थः । १० प्रारिपदेन प्रत्योत्रकारीनां प्रवणम् ।

<sup>1 &#</sup>x27;करणं' इति म प्रतिपाठः।

साधनविषयास्तर्के । 'तद्वल्लिङ्गङ्गानं व्याप्तिस्मरणादिसहकृतमनु-मानोत्पत्तौ निवन्धनमित्येतत्सुसङ्गतमेव' ।

१८. 'नतु 'अवतां मते साधनमेवानुमाने ।हेतुनं तु साधन-ज्ञानं 'साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्' इति 'वचनादिति चेत्;न; साधनादित्यत्र निक्चयपध्याप्ताढूमादेरिति विवक्षणात्', श्रान-क्वयपध्याप्तस्य धूमादे: साधनत्वस्थैवाधटनात् । तथा चोक्तं तत्स्वार्यक्सोकवात्तिके2-"साधनात्साध्यविज्ञानमृत्वानं विदुर्वृधाः" [१-१३-१२०] इति । साधनाज्ज्ञायमानाढूमादेः साध्येज्ञ्चानं तिङ्गिनि यदिज्ञानं तदनुमानम् । श्रज्ञायमानस्य 'तस्य साध्यज्ञान-जनकत्वे हि सुप्तादीनाममृहीतषुमादीना'मप्यन्यादिज्ञानोत्पत्तिः प्रसङ्गः । तस्माण्जायमानिजङ्गकारणकस्य' साध्यज्ञानस्यैव

लिङ्गिबीरनुमानं तत्कलं हानादिबुद्धयः ॥ सधी०का० १२ ।

७ साधनस्य । द जनानाम् । १ ज्ञायमानं लिङ्क् कारणं यस्य तज्ज्ञाय-मानलिङ्क्कारणकं तस्य, साध्याधिना शाधिनले निर्धातसाधनहेतुकस्येत्ययेः । धनेयं बोध्यम् — न हि वयं केवलं लिङ्कामनुमाने कारणं सम्यासहे, धरि बत्यसानुप्रपन्तलेव निर्धावतयेव, धन्नायमानस्य लिङ्कस्यानुमितिकारणसा-सम्भवात् । धन्यथा यस्य कस्याध्यनुमितिः स्यात् । एतेन बदुक्तंनैयायिकैः

१ स्मृत्यादिवत् । २ प्रस्मदीयं कयनं सुयुक्तमेव । ३ नैयायिकः शङ्कते नन्विति । ४ जैनानाम् । ५ पूर्वं निरूपणात् । ६ धत एवाकल**कृदेवेद**स्तम्—

लिङ्गात्साध्याविनाभावाभिनिबोर्धकलक्षणात् ।

<sup>1 &#</sup>x27;म्रनुमानहेतुः' इति द प प्रत्योः पाठः । 2 'क्लोकवास्तिके' इति मुक्रितप्रतिषु पाठः । 3 'झानोत्पाद' इति द प्रतिपाठः ।

साध्याब्युत्पत्तिनिरासकत्वेनानुमानत्वम्, न तु 'लिङ्गपरामशिद-रिति बुघाः प्रामाणिका' विद्रिति 'वार्त्तिकार्थः ।

> म्रनुमायां ज्ञायमानं लिङ्गः तु कारणं न हि। म्रनागतादिलिङ्गेन न स्यादनुमितिस्तदां ॥

यखनुमिती लिङ्गं करणं स्वातदाऽनागतेन विनण्डेन वा लिङ्गं न (इसं यज्ञाता बिह्नाती भविष्यति, मार्विष्यात् । इसं यक्ष्याता बह्निसत्या-सीत्, मृतपूमात् [सिद्धान्तमु० टिप्पण] इरोवं वरेण) अनुमितिनं स्वादन्, सितिकरणस्य तिजुस्य तरानिमाभावां —िषद्धान्तमुक्तावती ६५५ तिन-रत्तम्; लिङ्गस्य ज्ञायमानस्य करणस्वान-पुण्यमेऽज्ञायमानादिषि लिङ्गादनु-मितिप्रवङ्गात् । विज्ञन, वर्तामान्तेन प्रतीतस्य तिङ्गास्यानुमितिहेतुत्वम्, न भविष्यस्वातीतत्वेन वा भाज्यतीत्ययीलङ्गल्यवैषाष्टनात् । न हि करिच्यक्षावान् भाविष्माराव्यवह्मातीत्वम्यान्तमत्विह्नि वाऽनुमिनीति । तस्माज्ञायमान्तिलङ्गकारणकर्यवे साध्यज्ञानस्यानुमानत्वमिति ध्येयम् ।

१ नैयायिकाद्यभिमतस्य । २ अकत्तक्कृदेवा न्यायविनिश्चये (का० १७०) । ३ साधनात्साध्यविज्ञानिमत्यादितत्त्वायंश्लोकवात्तिकीयवात्ति-कस्यार्थः । वात्तिकलक्षणं त—

> 'उक्तानुक्तहिरक्तानां चिन्ता यत्र प्रसञ्यते । तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहर्वीतिकज्ञा मनीविणः ॥

> > ---पराशरोपपुराण য়० १८।

'उक्तानुक्तद्विरुक्तानां विचारस्य निबन्धनम् । हेतुभिश्च प्रमाणैश्च एतद्वात्तिकलक्षणम् ॥'

x x x

'उक्तानुस्तदुरस्तानां चिन्ताकारि तु वास्तिकम् ।'—हैमकोश । 'वास्तिकं हि सूत्राणामनुपपत्तिचौदना तत्परिहारो विशेवाभिषानं प्रसिद्धम् ।' —तत्त्वार्थरलोकवास्तिक पृ० २ ।

#### [साघनस्य लक्षणकथनम्]

१ १६. किं तत्साघनं यद्धेतुकं साध्यज्ञानमनुमानम् ? इति
 वत्: उच्यते—निश्चितसाध्यान्यथानुपपत्तिकं साधनम् । यस्य
 'साध्याभावासम्भवनियमरूपा
 व्याप्यविनाभावाद्यपरपर्याया
 साध्यान्यथानुपपत्तिस्तकांस्थेन प्रमाणेन निर्णाता तत्साधनिम त्ययः । तदुक्तं कृमारनिस्तम्ब्रारकः—

''ग्रन्यथानुपपत्त्येकलक्षणं लिङ्गमङ्गघते''1['वादन्याय…]इति ।

### [साध्यस्य लक्षणकयनम्]

§ २०. किं तत्साध्य यदिवनाभावः साधनलक्षणम् ? उच्यते— शक्यमभित्रे तमप्रसिद्धं साध्यम् । यद्मत्यकादिप्रमाणावाधितत्वेन साधियत् शक्यम्, वाद्यभिमतत्वेनाभित्रतेम्, 'सन्देहाद्याकास्त-त्वेनाप्रसिद्धम्, तदेव साध्यम् । 'ग्रशक्यस्य साध्यत्वे 'बह्नघनुष्ण-

१ साधनस्य । २ साध्याभाषे न भवतीति नियमस्य । ३ यद्यपि कुमारानीत्नोऽयं बादन्यायो नेदानीयुप्तम्यते तथापीय कार्यका सहोत्तः राउँन विद्यानन्दस्वामिना प्रमाणपरीक्षायां 'कुमारानीत्मश्रृटारकः' पत्रपर्रतः साथाय च 'कुमारानीत्मश्रृटारकः' पत्रपर्रतः साथाय च 'कुमारानीत्मश्रृटारकः' पत्रपर्रतः । ४ श्रीमाणिक्यनीन्वित्ररण्डुतत्म — 'इप्टमबा- वितमिद्धः साध्यम् '—परीक्षा० ३-२० । ४ इप्टम् । ६ प्रब्युप्तित्तसंत्रय- विपर्यक्षितिविद्याव्यक्ति साध्यक्षः साध्य इति माथः । 'सन्तित्यविद्यसंताब्युत्तनार्मा साध्यक्षं यथा स्वादित्यसिद्यस्य ( —परीक्षा० ३-२१ । ७ बाधितस्य । स् 'बिह्नरपुष्णो इव्यव्यात् द्वादां बह्नाबुष्णस्यसंत्राहिषा प्रत्यक्षेण वाधितस्य । स्

<sup>। &#</sup>x27;लिज्जमम्यत' इति मुद्रितप्रतिषु पाठः।

त्वादेरिष साध्यत्वप्रसङ्कात् । अनिभग्नेतस्य साध्यत्वे त्वतिप्रस-ङ्कात्' । प्रसिद्धस्य साध्यत्वे पुनरनुमानवैयर्थ्यात्'। तदुक्त न्याय-विनिष्टक्ये—

"साध्यं शक्यमभित्रेतमत्रसिद्धं ततोऽपरम्" । साध्याभासं विरुद्धादि साधनाविषयत्वतः" ॥१७२॥ इति ।।

१ स्वेण्टसामनायोगात् । यत एवाह्—'प्रतिष्टाध्यकारिवाधितयोः साध्यत् सा मृर्दितीस्टावाधितववनम् —परीक्षा० ३-२२। २ सापनाहि हि साध्यम्, सापनं नासिद्धदर्येत्र मतित ति सदस्य, पिण्टपेषणानुपञ्चात्। तया वासिद्धस्य साधनमेवानुमानफतम्, सिद्धस्य पु साध्यस्ते तस्य प्रापेष सिद्धत्येतानुमानवैक्त्यं स्वायेवेति मादः। यद्गस्तं स्वाद्वाधिक्षापिता— 'प्रसिद्धारम्ययमिद्धम्, तदेव साध्यम्। न प्रतिद्धन्, तम् साधनवैक्त्यात्। — प्रसिद्धरेत हि साधनस्य फत्यम्, सा च प्रापेष सिद्धति —स्वावधिक विक २, १० । ३ सक्यादिक्षशास्ताध्याद्विपरीतम्। ४ धनिप्रायस्य संक्षेपः। ४ भक्तक्कद्वेतनानानिप्रयस्तामस्यम् । ६ श्रीमद्वादिराजावायौ न्यायिन-निवचयविवरणकारः।

<sup>1</sup> मा द प्रत्योः 'इति' पाठो नास्ति । 2 'म्रस्यायमयैः' इति मा प्रतिपाठः । 3 'कि तत् ?' इति द प प्रत्योनोस्ति ।

पतिबँद! । साधनसाध्यद्वयमधिकृत्य' 'श्लोकवात्तिकं च2-

'ग्रन्यथानुपपत्त्येकलक्षणं तत्र साधनम् । साध्यं शक्यमभित्रं तमप्रसिद्धमृदाहृतम् ।।

[१-१३-२२१] इति।

१२२. तदेवमिवनाभाविनश्चयैकलक्षणात्साघनाच्छक्याभि प्रोताप्रसिद्धरूपस्य साध्यस्य ज्ञानमनुमानमिति सिद्धम् ।

[धनमानं द्विषा विभज्य स्वार्थानुमानस्य निरूपणम्]

§ २३. तदनुमान द्विवधम्—स्वावं परार्थं व । तत्र स्वयमेव
निदिचतात्साधवात्साध्यक्षानं स्वार्धानुमानम् । 'परोपदेशमनपेक्ष्य
स्वयमेव निरिचतात्प्राम्तकांनुभूतव्याप्तिस्मरण'सहकृताद्भुमादेः
साधनादुत्पन्नं पर्वतादौ वर्मिण्यन्यादेः साध्यस्य क्षानं स्वार्थानु-

१ प्रान्नित्य । २ तत्त्वार्थरलोकवात्तिकम् । ३ ध्रन्ययानुपरित्तरिवना-भावः, वा एवैका लक्षणं स्वस्थं यस्य तत्त्रपा साधनम्, न पक्षधमैत्वादि-मितयसक्षणं पञ्चतकाणं वा बौद्ध-नैयादिकाभिमतन् । ४ उत्तरत्वकाणविम-तम् । ४ प्रत्यक्षादिना क्षातात् । ६ प्रतिज्ञादिवाक्यययोगम् । ७ हिनुप्रदूण-सम्बन्धस्तरपुर्वकं वायमानं ताच्यकानं स्वार्धानुमानम्, यथा गृहीत-यूमस्य स्मृतव्यापितकस्य 'पवंतो बिह्वमान्' इति ज्ञानम् । धन हेतुप्रदूण-सम्बन्धस्मरत्वयोः समुदितयोदेव कारणाल्वकेयम्' —बैनतकक्षान् ९० १२ । प्रतृप्ताता हि पर्वतादौ षूर्वं स्वस्ता महानवादौ गृहीतव्याप्ति स्मृता च 'पवंतीऽयं बिह्नमान्' इत्यनुमिनोति । यवेषमपृत्रितिः परोपदेशमनपेक्य स्वयमेव निरित्ततात्वाषमाञ्चलीत तस्वार्षामुवानितः पावः ।

<sup>1 &#</sup>x27;विवेद' इति मु प्रतिपाठ: । २ 'च' इति द प्रतौ नास्ति ।

मानमित्यर्थः । यथा-पर्वतोऽयमिनमान् घमवत्त्वादिति । 'म्रयं हि स्वार्थानुमानस्य ज्ञानरूपस्यापि शब्देनोल्लेखः । यथा 'म्रयं घटः' इति शब्देन प्रत्यक्षस्य'। 'पर्वतोऽयमिनमान् घूमवत्त्वात्' इत्यनेन प्रकारेण प्रमाता जानातीति स्वार्थानुमानस्थितिरित्यवगन्तव्यम्।।

### [स्वार्यानुमानस्याङ्गप्रतिपादनम्]

१ २४. अस्य च स्वार्थानुमानस्य त्रीण्यङ्गानि-'धर्मी, साध्यम्,
साधन च । तत्र साधन 'गमकत्वेनाःङ्गम् । साध्यं तु गम्यत्वेन' ।
धर्मी पुनः साध्यधर्माधारत्वेन । 'धाधारविशेषनिष्ठतया हि
साध्यसिद्धरनुमानप्रयोजनम्, धर्ममात्रस्य तु व्याप्तिनिश्चयकाल
एव सिद्धत्वात् 'यत्र तत्र धूमवत्व तत्र तत्रानिमस्वम्' इति ।

§ २५. "अथवा2, पक्षो हेतुरित्यञ्जडवं स्वायीनुमानस्य, साध्य-धर्मविज्ञिष्टस्य धर्मिणः पक्षत्वात्। तथा च स्वायीनुमानस्य धर्मि-साध्यसाधनभेदात् त्रीष्यञ्जानि पक्षसाधनभेदादञ्जडवं वेति सिद्धम्,

१ ननु स्वायांनुमानस्य ज्ञानरूपत्वात्कथ तस्य 'पर्वतोऽयमानिमान् यूम-बत्वात्' इति अव्येनोल्नेलः दित्यत **याह् स्वयमित** । सनुमाता येन प्रकारेण स्वायांनुमान करोति तार्यकारप्रदर्शनायंमेव ज्ञानरूपत्यापित तस्य शब्दीवय-योल्लेलः । भवति हि यथा 'द्यं मवीय' युल्तकम् 'दित शब्देन प्रत्यक्षस्या-युल्लेलः । ततो न कोऽपि दोष इति । २ उल्लेख इति युक्त सम्बन्धः । ३ पक्षः । ४ ज्ञापक्लेवन । १ वर्षमणः स्वायांनुमानाञ्जले युनितः । ७ प्रकारान्तरेण स्वायांनुमानस्याङ्गप्रतिपादनार्यमाह् स्वयदित ।

<sup>!</sup> म मु प्रतिषु स्थितिरवगन्तव्या' इति पाठः । 2 'ग्रथवा' इति पाठो मुक्तिप्रतिषु नास्ति ।

'विवकाया 'वेचित्र्यात्। 'पूर्वत्र हि धमिधमेभेदविवक्षा, 'उत्तरत्र तु1 'तत्समुदायविवक्षा । स एष घमित्वेनाभिमतः प्रसिद्ध एव । तदुक्तमभियुक्तः-''प्रसिद्धो धर्मी'' [परीका ३-२७] इति ।

### [ वर्मिणस्त्रिवा प्रसिद्धेनिरूपणम् ]

§२६. प्रसिद्धत्वं च धर्मिणः 'वविनिद्यमाणात्, क्विचिद्विकल्पात्', वविनिद्यमाण-विकल्पाभ्याम् । तत्र 'प्रत्यक्षाद्यन्यतमावधृतत्व प्रमाणप्रसिद्धत्वम् । ग्रनिश्चितप्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्यय्येगोचरत्वं विकल्पप्रसिद्धत्वम् । 'तद्वयविषयत्व प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम् ।

§ २७. 'प्रमाणसिद्धो धर्मी यथा-धूमवत्वादिग्नमत्वे साध्ये पर्वतः । 'स खलु प्रत्यक्षंणानुभूयते । विकल्पसिद्धो धर्मी यथा-श्रस्ति सर्वज्ञः सुनिश्चितासम्भवद्बाधकप्रमाणत्वादित्यस्तित्वे साध्ये सर्वज्ञः । श्रयवा, खरविषाणं नास्तीति नास्तित्वे साध्ये खरविषाणम । सर्वज्ञो ह्यास्तित्वसिद्धेः प्राग न प्रत्यक्षादिप्रमाण-

१ प्रतिपादनेच्छायाः । २ भिन्तत्वात् । ३ भङ्गनयप्रतिपादने । ४ भङ्गद्वयवचने । १ धर्मधर्मिणारैक्यविवक्षा, यतो हि तत्तमुदायस्य पक्षत्ववचतात् । ६ भनुमाने । ७ प्रतीतेः । ८ प्रत्यक्षादीनामन्यतमेन प्रमाणेनावयुत्त्वम्, निरिचतत्वमित्यर्यः । १ प्रमाणविकल्पोभयविषयत्वम् । १० ७कतानां त्रिविषयमिणां कमेणोदाहरणानि प्रदर्शयति प्रमाणेति । ११ पर्वतः ।

<sup>1</sup> द प्रतौ 'तु' स्थाने 'च' पाठः । 2 'ऋनिश्चितप्रामाण्यप्रत्यय' इति द प्रतिपाठः ।

सिद्धः, प्रिप तु 'प्रतीतिमात्रसिद्ध इति विकल्पसिद्धोऽयं धर्मी । तया सरविषाणमिप नास्तित्वसिद्धः प्राग्विकल्पसिद्धम्'। 'उभय-सिद्धो धर्मी यथा-'धान्नः परिणामी कृतकत्वावित्यत्र शब्दः । स हि वर्तमानः प्रत्यक्षान्यः, भूतो भविष्यंश्व विकल्पनम्यः। स सर्वोऽपि धर्मीति प्रमाण-विकल्सिद्धो वर्मी । प्रमाणोभय-सिद्धो पर्मी । प्रमाणोभय-सिद्धो पर्मी । प्रमाणोभय-पिद्धो साध्य कामचारः' । विकल्पसिद्धो वृष्टमिष्ठो । 'सत्तासत्त्योरेव साध्यत्वमिति नियमः। तत्रक्तम्-"विकल्पसिद्ध 'तस्मिन् सत्तेतरे' साध्येत्योष्टिमन् सत्तेतरे' साध्येत्यः।

§ २८. तदेवं परोपदेशानपेक्षिण:। साधनाद् 'व्हथ्यमानाद्धिमनिष्ठतया साध्ये यहिज्ञानं तत्स्वार्थानुमानिमिति स्थितम् । तदुक्तम्—

१ सम्भावनामात्रसिद्धः, सम्भावना प्रतीतिविकल्य इत्येकार्यकाः । २ तथा बाहुः श्रीवाणिक्यवनिकः — 'विकल्यनिद्धे तिस्मन् सत्तेत्तरे साध्ये 'यस्ति सर्वेद्धो तास्ति सर्विवाणम्' — परीक्षा॰ २-२८,२६ । ३ प्रमाणविकल्य- सिद्धः । ४ प्रम शब्दरवेन निक्तसञ्चानां ग्रहणम्, तेषु वर्तमानशब्दाः आवणप्रत्यक्षेत्र गम्याः सन्ति, भूता अविध्यन्यक्षेत्र प्रस्याः सन्ति, प्रता अविध्यन्यक्षेत्र प्रस्याः सन्ति, स्वतः शब्दस्योभयविद्धयमित्वनिति मावः । ४ प्रनियमः । ६ सत्ता सर्वात्त्वत्त्र स्वतः वास्तित्वस्याः विद्याः सन्ति स्वतः अवतः । स्वतः सर्वेद्धाः सन्ति स्वतः अवतः । दे स्वतः सर्वेद्धाः द्वयावि सत्ता साध्याः 'नास्ति सर्वेद्धाः स्वतः द्वयावि सत्ता साध्याः 'नास्ति सर्वेद्धाः स्वतः द्वयाविष्याः । ७ प्रस्ति । ६ प्रस्तवः दितं क्रियाध्याहाः । १ एत्तत्वस्यमान् । ७ प्रमिणः । स्वतास्ते । १ प्रवतः द्वति क्रियाध्याहाः । १ एत्तत्वस्यमोगत् सावनस्य वर्तमानकातिकक्वं प्रकटितं बोद्धस्यः तेन भूतभाविष्यायेत्वत्रसोगत् सावनस्य वर्तमानकातिकक्वं प्रकटितं बोद्धस्यः तेन भूतभाविष्यायेत्वत्रसोगत् सावनस्य वर्तमानकातिकक्वं प्रकटितं बोद्धस्यः तेन भूतभाविष्यायेत्वत्रसीव्यक्ष्मार्वेद्धार्यस्य प्रति साधनत्वं निरस्तम् ।

<sup>1 &#</sup>x27;परोपदेशानपेक्षेण' इति श्रा प्रतिपाठ: ।

परोपदेशाभावेऽपि साधनात्साघ्यबोधनम् । यद्द्रष्टु'र्जायते स्वार्यमनुमानं तदुच्यते ॥[

] इति ।

## [परार्थानुमानस्य निरूपणम्]

§ २६. परोपदेशमपेस्य यत्साधनात्साध्यविज्ञानं तत्परार्थानुमानम् । "प्रतिज्ञा-हेतुरूपपरोपदेशवद्यात् श्रोतुरूप्यनं साधनात्
साध्यविज्ञानं परार्थानुमानमित्ययः । यथा-पर्वतोऽप्रमानमान्
मित्रतृमेहित धूमवत्त्वान्ययानुपपत्तेरिति वाक्ये केनचित्प्रयुक्ते
तद्यास्याये 'पर्यालोचयतः "स्मृतव्याप्तिकस्य श्रोतुरनुमानमुपजायते ।

§ ३०. परोपदेशवाक्यमेव परार्थानुमानमिति केचित्';त एवं प्रष्टव्याः तत् कि मुख्यानुमानम् अथ। भौणानुमानम् इति ? न तावन्मुख्यानुमानम्, वाक्यस्याज्ञानरूपत्वात् । गौणानुमानं त्वाक्यस्याज्ञानरूपत्वात् । गौणानुमानं त्वाक्यमिति त्वनुमन्यामहे, 'तत्कारणे 'त्वअपपदेशोपपत्तेरायु2- व'तमित्यादिवत ।

१ मृत्रुमातुः । २ कोऽसौ परोपदेश इत्याह प्रतिकाहेतुक्ष्मेति । ३ वि-वारवतः । ४ सहानते पूर्वगृहीतव्याप्ति तसरतः । १ नैयायिकादयः । ६ भ्रोपचारिकानुमानव । ७ परोपदेशवावयम् । ६ वर्षं जैताः । १ स्रपार्थः नृमानकारणे परोपदेशवावये । १० वरायािन्मानव्यपदेशवटनात्, तत उप-चारादेव परोपदेशवावयं परार्थानुमानव । परार्थातस्तु तञ्ज्यसं आसमेव परार्थानुमानमिति । यदाह श्रीमाणिक्यनन्दी—'परार्थे तु तदयंपरार्माध-वचनाज्जातम्'-परीका० ३-४६, जद्ववनमित्र तहेतुत्वात्'-परीका० ३-४६,

<sup>।</sup> म मु 'ग्रयवा' इति पाठः । २ म मु 'रायुर्वे घृतं इति पाठः ।

[परार्थानुमानप्रयोजकवाक्यस्य प्रतिज्ञा-हेतुरूपावयवद्वयस्य प्रतिपादनम्]

ई ३१. तस्यैतस्य परार्थानुमानस्याङ्गसम्पत्तिः स्वार्थानुमानवत् । परार्थानुमानप्रयोजकस्य च वाक्यस्य। द्वावयवी-प्रतिज्ञा हेतुस्च । तत्र धर्म-वर्षामसमुद्रायक्षस्य प्रसस्य वचनं प्रतिज्ञा । यथा—प्यन्वतोऽसमिनमान् दितः । साध्याविनाभाविसाधनवचनं हेतुः । यथा—प्यन्वत्वयान्ययानुपर्तः दितः (तथैव घूमकत्वयोन्यान्ये हितः । यथा—प्यन्वत्वयान्ययानुपर्योत्ययम्यः—धूमकत्वस्यानिमस्वभावेजन् प्रवेतिः निषेधमुष्ठेत कथनम् । दित्तीये तु वूमवत्वोपर्योतिः त्ययमर्थः—प्रतिनिष्यमुष्ठेतः कथनम् । दित्तीये तु वूमवत्वोपर्योतिः त्ययमर्थः—प्रतिनिष्यमुष्ठेतः कथनम् । द्वितीये तु वूमवत्वोपर्योतिः त्ययमर्थः—प्रतिनित्वयम्यः—प्रतिनित्वयमर्थः—प्रतिनित्वयमर्थः—प्रतिनित्वयमर्थः—प्रतिनित्वयमर्थः—प्रतिनित्वयम्यः—प्रतिनित्वयमर्थः—प्रतिनित्वयस्यापर्योतिः । प्रतस्त्वत्वत्वयः । तथा चोत्कत्वप्याप्तिः पत्योत्यययोगे योनक्कत्यात् । तथा चोत्कत्वप्याप्तिः । स्वर्यातः हेतुप्रयोगदेवत्वयव्यवद्वयं परार्थानुमानवाक्यस्यिति स्वितिः, व्यस्वप्रस्यारं भेतिन्ववित्वाविन्यप्रस्यातं । स्वितः व्यस्वप्रस्यातं भेतिन्ववितः विवितः व्यस्वप्रस्य भौतिस्वाविन्यान्यानिष्यप्रस्यातं ।

१ केवलं कथनभेदः । २ हेतुप्रयोगे । ३ हेतुप्रयोगे । ४ हेतुप्रयोगद्वये-ऽपि । ४ एकतर एव । ६ प्रतिज्ञाहेतुद्वयेनैव ।

<sup>1</sup> द प प्रत्योः 'च बाक्यस्य' इति पाठो नास्ति । 2 द प प्रत्योः 'च' पाठः । 3 सा सु स प्रतिषु 'प्रतिपादनम्' इति पाठः । 4 म्रा सु स प्रतिषु 'कवनम्' पाठः । 5 'म्रस्वेतस्त' इति द प्रतिपाठः ।

# [नैयायिकाभिमतपञ्चावयवानां निरासः]

§ ३२. 'नैयायिकास्तु परार्थानुमानप्रयोगस्य यथोक्ताभ्यां द्वाभ्यामवयवाभ्यां सममुदाहरणमुपनयो निगमनं चैति पञ्चावय-वानाहुः। तथा च ते सुत्रयन्ति "प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमना-न्यवयवाः" [न्यायमू० १-१-३२] इति । तांदच ते लक्षणपुरस्सरमु-

१ अवयवमान्यतामभित्रेत्य दार्शनिकानां मतभेदो वर्त्तते । तथा हि---नैयायिकास्तावत् मूले प्रदर्शितान् प्रतिज्ञादीन् पञ्चावयवान् प्रतिपेदिरे । नैयायिकंकवेशिनः 'पुर्वोक्ताः पञ्च, जिज्ञासा, संशयः, शक्यप्राप्तिः, प्रयो-जनम्, संशयव्युदासः' (न्यायभा० १-१-३२) इति दशावयवान वाक्ये सचक्षते । सीमांसकाः 'तत्राबाधित इति प्रतिज्ञा, ज्ञातसम्बन्धनियमस्ये-त्यनेन दुण्टान्तवचनम्, एकदेशर्दशनादिन्ति हेत्वभिधानम्, तदेवं त्र्यवयव-साधनम्' (प्रकरणपञ्जि पृ० ८३) इत्येतान् त्र्यवयवान् मन्यन्ते । सांख्याः 'पक्षहेतुदृष्टान्ता इति त्र्यवयवं साधनम्' (सांख्य**ः माठरवृ**० का० प्रतिपादयन्ति । बौद्धताकिकविग्नागः 'पक्षहेतुदृष्टान्तवचनीहि प्राश्नि-कानामप्रतीतोऽर्थः प्रतिपाद्यते × × एतान्येव त्रयोऽवयवा इत्युच्यन्ते' (न्याय ० पृ० १४, १६) इति प्ररूपयति । केचिन्मीमांसकाः प्रतिज्ञा-हेतुदाहरणोपनयान् चतुरोऽवयवान् कथयन्ति (प्रमेयर० ३-३६) । भर्म-कीर्तिस्तन्मतानसारिणो बौद्धाश्च हेतुद्द्यान्ताविति द्वाववयवौ (प्रमाण-**वा॰** १-२८, वादन्या॰ पृ॰ ६१), 'हेतुरेव हि केवल:' (प्रमाणवा॰ १-२८) इति केवल हेतुरूपमेकमवयवमपि च निरूपयन्ति । वैशेषिकाश्च 'म्रवयवाः पूनः प्रतिज्ञापदेशनिदर्शनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः' (प्रशस्तपाद-भा ० पृ० ११४) इत्युक्तान् पञ्चावयवान् मेनिरे । स्याद्वादिनो जैनास्स्तू 'एतदद्वयमेवानमानाक' नोदाहरणम' (परीक्षा॰ ३-३७) इति प्रतिज्ञा-हेत्रूपावयवद्वयमेव मन्यन्त इति विवेकः।

दाहरन्त च । तद्यथा—पक्षवचनं प्रतिज्ञा, यथा-पर्वतीऽयमिन मानिति । साधनत्वप्रकाशार्ष 2 पञ्चम्यन्तं लिङ्गवचनं हेतुः, यथा— धूमबस्वादिति । व्याप्तिपूर्वकृष्टान्तवचनमुदाहरणम्, यथा-यो यो धूमबानसावसाविनमान्, यथा महानस इति साधम्योदाहरणम् । यो योऽनिमास्र भवति स स धूमबास भवति, यथा महाहद इति वैषम्योदाहरणम् । पूर्ववोदाहरणमेदे हेतोरन्वयव्याप्तिः' प्रदर्शकी, द्वितीये तु व्यतिरेकव्याप्तिः' । तद्यथा-व्यव्याप्तिप्रवर्शन-स्थानमन्वयदृष्टान्तः', व्यतिरुक्त्याप्तिप्रदर्शनप्रदेशो व्यतिरुक्त-दृष्टान्तः'। एवं वृष्टान्तद्विच्यानद्ववचन्ययोदाहणस्यापि द्वैविच्यं बोध्यम् । प्रनयोस्वोदाहरणयोरन्यतरप्रयोगेणव पर्याप्तत्वादित-राप्रयोगः। दृष्टान्तापेक्षयापक्षे हेतोरुपसंहारवचनमुपनयःः', तथा

१ साधनसद्भावपूर्वकसाध्यसद्भावप्रदर्शनमन्वयव्याप्तिः । २ साध्या-भावपूर्वकसाधनामावप्रदर्शनं व्यक्तिकव्याप्तिः । ३ यत्र प्रयोजग्रसयोजक-मानेन साध्यसाधनवोर्धमेदोरसित्वं क्याप्यते स साधमर्मदृष्टान्तः । यद्यात् इतकं तत्तत्तिव्यः दृष्टम्, यथा घट इति'—न्यायकस्ति १० १९ ११ ४'यत्र साध्याभावप्रकृतो हेल्वमावः क्याप्यते स वैद्यप्येदृष्टान्तः । यशानित्यव्यं नास्ति तत्र कृतकत्वमधि नास्ति, यथा माकाश इति' (न्यायकस्ति १० ११) एतदुभयमधिकृत्य केष्टिचकुत्तम्—'साध्येनानुत्यमे हेतोः साध्याभावे च नास्तिता इति' (न्यायबासिक १० १२७)। ५ 'साधमर्यवेदमर्योदाहृत्या-नुत्रारेण तयेति, न तयेति वा साध्यद्यमिण हेतोक्यसंहार उपनयः'— न्यायकसित १० १२।

<sup>1</sup> मुब्रितप्रतिषु 'च' पाठो नास्ति । 2 मुझ 'प्रकाशनार्य'। 3 मु 'पक्षद्वेतो'।

चायं बूसवानिति । हेतूपूर्वकं पुतः । पक्षवचनं निगमनम् , तस्मा-दिग्नमानेवेति । एते पञ्चावयवाः परार्थानुमानप्रयोगस्य । 'तद-न्यतमाभावे वीतरागकथायां' विजिगीषुकथायां च2 नानुमिति-रुदेतीति नैयायिकानामभिमतिः ।

§ ३३. तदेतदविमृश्याभिमननम्; बीतरागकथायां 4 प्रति-पाद्याशयानुरोधेनावयवाधिक्येऽपि विजिणोषुकथायां प्रतिज्ञाहेतु-रूपावयवद्येतैव पर्याप्तेः किमप्रयोजनैरन्यै रवयवैः।

[विजिगीषुकथायां प्रतिज्ञाहेतुरूपावयवद्वयस्यैव सार्थक्यमिति]

§ ३४. तथा हि-वादिप्रतिवादिनोः स्वमतस्थापनार्थं जयपरा-जयपर्यन्तं परस्परं प्रवर्तमानो 'वाग्व्यापारो विजिगीषुकथा। गुरुविष्याणां विशिष्टविदुषां वाऽ रागद्वेषरहितानां तत्त्वनिर्णय-

१ विषिषे हेती द्विषिषे च दृष्टान्ते द्विषिषे चोपनये तुल्यमेव हेल्वरवेदेन कुमः साधमार्थनहरूणानिनायनम् —म्यास्क्रीस्त पृतः १२। १ ते इमे प्रतिज्ञादयो निगमनात्मः पञ्चावयवाः स्वप्रतिपत्तित्वस्पर्प्रति-पत्ति प्रतादिव्यतिमञ्जता स्यानिष्य्त्रमञ्जाः प्रवोत्तत्वस्याः। एतदेव साधन-वास्यं परार्यानुमानमात्रसते। '—म्यास्क्रीस्त १० १२। '३ प्रतिज्ञादौ-नामेकतमस्याप्रमाने। ४ 'बादियतिवादिनोः पक्षप्रतिपञ्चापरिसहः क्या। सा द्विविषा —वीतरागक्या विविधीवृक्षा वेति।—म्याससार १० १४। १ वचनप्रवृत्तिः।

<sup>1</sup> मुक्रितप्रती 'पुनः' नास्ति । 2 काम मुप्तिषु 'वा' पाठः । 3 म मुप्तिषु 'मतम्' । 4 व प प्रत्योः 'वीतरायकथायां तु' इति पाठः । 5 व 'वा' पाठो नास्ति ।

१ जयपराजयाभित्रायरहिता तत्त्वजिज्ञासया क्रियमाणा तत्त्वचर्चा बीतराजकथा इति भावः । २ उभयोर्मध्ये । ३ यथोक्तम—

### प्रत्यनीकस्यवच्छेदप्रकारेणैव सिद्धये।

वचनं सावनादीनां वादः सोऽयं जिगीवतोः ॥ न्यायवि०का० ३५२।

<sup>1</sup> द 'सिद्धेः' पाठः । 2 द 'सर्वे' पाठो नास्ति ।

हेत्वोद्वयमेवानुमानस्य परार्षानुमानस्याङ्गम् । वाद इति शेषः । एवकारेणावधारणपरेण' नोदाहरणादिकमिति सूचितं' भवति । 'व्युत्पन्नस्यैव हि वादाधिकारः, प्रतिन्नाहेतुप्रयोगः।मात्रेणैवोदाहर-णादिप्रतिपाद्यस्यार्थस्य गम्यमानस्य व्युत्पन्नेन न्नातुं शक्यत्वात् । गम्यमानस्याऽन्यभिधाने' 'पौनक्तस्यप्रसङ्गादिति2 ।

§ ३४. 'स्यादेतत्, प्रतिज्ञाप्रयोगेऽपि पौनव्स्त्यमेव, 'तदिभि-धयस्य पक्षस्यापि 'प्रस्तावादिना गम्यमानत्वात् । तथा च लिङ्ग-वचनः अललणो हेतुरेल एव वादे प्रयोक्तस्य' इति वदन् **बौद्ध**रधु-रात्मनो "दुर्विदम्बत्व-4 मुद्द्योग्धयति" । हेतुमात्रप्रयोगे स्थुत्पन्न-स्यापि साध्यसन्देहानिवृत्तेः"। तस्मादवस्यं प्रतिज्ञा प्रयोक्तस्याप् (वद्मत्म-''साध्यसन्देहान्योगोदार्य'गम्यमानस्यापि पक्षस्य वचनम्'' [परीका २-१४] इति । तदेवं" वादापेक्षया परार्वानुमानस्य गरिताज्ञहेतुरूपम्ययबद्धयमेव, न न्यूनं नऽ वाधिकमिति स्थितम् । "प्रपञ्चः पुन्यरवयविवारस्य पत्रपरीक्षायामोक्षणीयः"।

१ इतारव्यवच्छेदकेन । २ ज्ञापितम् । ३ वादकरणसम्पेस्येव वक्तुः। ४ वर्षने । ४ पुगर्ववनं पीनरुस्स्यम् । ६ सीताः शङ्कते । ७ प्रतिज्ञायाः प्रतिपाद्यस्य । ६ प्रकरणव्यापितप्रदर्शनादिना । १ प्रतिज्ञामन्त्ररेण केवलस्य हेतोरेब प्रयोगः करणीयः, 'हेतुरेव हि केवलः' इति स्वर्षकीतिवचनात् । १० जाडणम् ११ प्रकटयति । १२ साध्यस्य सन्देही न निवर्त्तते । १३ साध्यसं-शयनिवृत्त्यर्थम् । १४ विजिगीषुकथामाश्रित्य । १५ विस्तरः । १६ वृष्टस्यः ।

<sup>1</sup> द प प्रत्योः 'प्रतिक्षाहेतुमात्रे' इति पाठः । 2 मु 'इति' नास्ति । 3 द 'वचन'नास्ति । 4 प मु'दुर्विदग्बता' पाठः । 5 'नाधिक'इति मु प्रतिपाटः ।

[वीतरागकथायामधिकावयवप्रयोगस्यौचित्यसमर्थनम्]

§ ३६. बीतरागकथायां तु प्रतिपाद्याशयानुरोधेन' प्रतिज्ञाहेतू द्वाववयवौ, प्रतिज्ञाहेतूदाहरणानि त्रयः, प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनया-इचत्वारः, प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि वा।पञ्चेति यथा-योग्य प्रयोगपरिपाटी'। तद्कतं कृमारनिक्सटटारकैः—

"प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधतः"-[बादन्यायः ] इति । तदेवं प्रतिज्ञादिरूपात्परोपदेशादुत्पश्लं परार्धानुमानम् । तद्दक्तम्--

परोपदेशसापेक्षं साधनात्साध्यवेदनम् ।

श्रोतुर्यन्जायते सा हि परार्थानुमितिमंता ।। ] इति । तथा च स्वार्थं परार्थं चेति द्विविधमनुमानं साध्याविनाभाव-निष्चर्यकलक्षणाद्वेतोरुत्यद्यते ।

१ प्रतिपाद्याः शिष्यास्तेवामायायोऽभिप्रायस्तवपेक्षया। २ परार्थानुमानवावयावयववचनसभुदायः प्रयोगपरिपाटी । ष्रत्रायं भावः—बीतरागकथायामवयवयनस्योगस्य न करिवन्तिन्यमः, तत्र याबद्भिः प्रयोगः प्रतिपाद्यो
बोधनीमो भवति तावन्तर्तः प्रयोजस्याः। वृदयन्ते खलु केषिष् द्वाम्यास्वयवाम्यां प्रकृतायं प्रतिपक्षतन्ते, केवन विधिरवयवः, प्रपरे वर्तुभिरवयवः,
क्रन्ये पञ्चित्तरवयदः, कृत उक्तं 'प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यातृरोचतः'
इति । क्रत एव च परानुषह्यनृतैः शास्त्रकारेः प्रतिपाद्यावबोधनदृत्यन्तः
स्वितं प्रकृत्याव्यवः स्थानुस्त्रमञ्जानां तु न तथाऽनित्यमः, तैर्या कृते तु
प्रतिज्ञाहेतुस्भावयवद्यस्यवं पर्यान्तवादस्ति तादृक्नियमः। ३ ज्ञानम् ।
४ साध्यज्ञानम् ।

<sup>1</sup> द 'वा' नास्ति । 2 म मु 'यथायोग्यं' पाठः ।

# [बौद्धाभिमतत्रैरूप्यहेतुलक्षणस्य निरासः]

६ ३७. इत्यमन्यथानुपपस्येकनक्षणो हेतुरनृमितिप्रयोजक' इति 'प्रथितेऽत्याहृते। मते तदेतदिवत्वयन्ये 'ज्यया' ज्याहृतः। तत्र तावृत्तायागताः 'पक्षमंत्वादित्रित्यस्वा गातिल् ङ्वानृमानोत्यानम्' हित वर्ण्यान्ति'। तथा हि-पक्षमंत्वम्, सप्त्रं सत्त्वम्, त्वान्याद्वातित्तित्ते हेतोस्त्रीणि रूपाणि। तत्र साध्ययमंत्रिकिष्टो धर्मी क्षः, यथा पुमध्यज्ञानुमाने पर्वतः, तिमन् व्याप्य वर्तमानत्वं हेतोः यक्षमंत्वन् । साध्यस्यातीयधर्मी धर्मी सपक्षः, यथा तत्रंव महानतः,तस्मिन् स्वर्मे स्वरंत्रे करेतेः सपक्षं सस्वम् । साध्यस्यातीयधर्मी वर्मी तपक्षः, तस्म स्वरंत्रे करेतेः सपक्षं सस्वम् । साध्यस्यातीयधर्मा वर्मितः हतोः सपक्षं सस्वम् । साध्यविरुद्धथर्मी धर्मी विषक्षः, यथा तत्रंव हतोः तस्म स्वरंत्रसम् स्वरंत्र स्वरंत्य स्वरंत्र स्वरंत

हेतोस्त्रिव्वपि रूपेषु निर्णयस्तेन बणितः । ससिद्धविपरीतार्थव्यभिचारिविपक्षतः ॥

प्रमाणवा० १-१६ ।

हेतुरिकरूपः । कि पुनर्दकर्ष्यम् ?पक्षधर्मत्वम्, सपक्षे सत्त्वम्, विपक्षे पासर्वामिति । साम्यकः पुन १। धत्रः स्वावनिष्द्वते च पुन ११,३३। वास्त्यायः पृ. ६०। तत्त्वस्तं पृ. ४०४ इत्याद्यपि पृष्टव्यम् । ६ पृमाजवी । विह्नः, पुमस्य राज्यापकरमात् । धृमाजवाजुमाने । त् हुरादिसर्विपकात् ।

१ जनक इत्यर्थः । २ प्रसिद्धे । ३ सीमतादयः । ४ त्रैरूप्यादिकम् । ४ प्रयमिप्रायो बौद्धानाम् —नात्ययानुप्रपितियमनिष्ययैकतकार्या साध-नायपि तृपक्षधर्मत्वादिरुपत्रयमुक्तम्, तेनैवासिद्धत्वादिदोधपरिद्वारात् । उत्तरं च ।—

<sup>1</sup> म मु 'ग्रहंतमते' पाठः । 2 द प 'लक्षणलिङ्का' इति पाठः । 3 ग्राम मु 'महाहृदः' इति पाठः ।

व्यावृत्तत्वं हेतोविषक्षाय् व्यावृत्तः'। तानीमानि त्रीणि रूपाणि मिलितानि हेतोलंक्षणम् । 'भ्रन्यतमाभावे हेतोराभासत्वं' स्यादिति।

§ ३८. 'तदसञ्जतम्; कृतिकोदयादेहॅतोरपक्षधमस्य' शक-टोदयादिसाध्यगमकखदर्शनात्। तथा हि—शकटं मुह्तांन्ते उदे-व्यति कृतिकोदयादित । अत्र हि—शकटं धर्मी।, मुहूतांन्तोदय:2 साध्य; कृतिकोदयो हेतु:। न हि कृत्तिकोदयो हेतु: पक्षीकृते साध्य; कृतिकोदयो हेतु:। 'तथाप्यत्यानुपपत्तिकाच्छक-टोदयाक्यं साध्यं गमयत्येव"। तस्माद् बौद्धाभिमतं हेतांललणम-ध्यात्म् ।

### [नैयायिकाभिमतपाञ्चरूप्यहेतुलक्षणस्य निरासः]

§ ३६. नैयायिकास्तु पाञ्चरूप्यं हेतोर्लक्षणमाचक्षते । तथा हि-

१ विश्वावृत्तिस्व विषक्षाद् व्यावृत्तिः। २ प्रोक्तरूपत्रवाणामेकैकापाये । ३ तन्नामको हेलामाकः स्वादित मादः। तथा च पक्षचमंत्वामावेऽतिव्य-त्वम्, सप्तसत्त्वितरे विष्ठद्वस्, विष्ठकाद्वमावृत्त्वमावं व्याविकात्तित्वत्व-मिति। ४ प्रत्यकारः समापणं तस्त्वसङ्क्षविति । १ पक्षेत्रवर्तमानस्य । ६ पक्षचमंत्वाऽमावेऽपि । ७ किञ्च, उपरि वृष्टिरसूत्, प्रवोष्ट्रताव्यानुत-पत्तेः इत्यादाविष पक्षचमंत्वं नास्ति तथापि गमकत्वं सर्वरम्युगम्यते, प्रत्यानुपत्तिसद्भावात् । घतः स्व हेतोः प्रवानं कक्षणसस्य ? क्षि क्र-रूपेण । स्व्यातिरोषद्वितम् । सपि च, 'बुडोऽसवंको वक्षवृत्वारे रस्या-पुरुववत् इत्यत्र पक्षचमंत्वादिक्षण्यवद्भावेनातिव्याप्तम् ।

<sup>1</sup> मु 'शकटः पक्षः' पाठः । 2 म मु 'मृहर्तान्ते उदयः' पाठः ।

पक्षधर्मत्वम्, सपक्षे सत्त्वम्, विपक्षाद्वचावृत्तिः ग्रवाधितविषय-त्वम्, ग्रसत्प्रतिपक्षत्वं चेति पञ्च रूपाणि । 'तत्राद्यानि' त्रीष्युक्त-लक्षणानि । साध्यविपरीतनिश्चायकप्रवलप्रमाणरहितत्वमबाधित-विषयत्वम् । तादृशसमबलप्रमाणशून्यत्वमसत्प्रतिपक्षत्वम् । तद्यथा -पर्वतोऽयमिनमान्, घूमवत्त्वात्, यो यो घूमवानसा।वसाविन-मान, यथा महानसः, यो योऽन्निमान्न भवति स घुमवान्न भवति, यथा महाह्रदः, तथा चायं धूमवांस्तस्मादग्निमानेवेति । 'श्रत्र ह्यग्निमत्त्वेन साध्यधर्मेण विशिष्टः पर्वताख्यो धर्मी पक्षः, धूमवत्त्वं हेतुः । 'तस्य च तावत्पक्षघर्मत्वमस्ति, पक्षीकृते पर्वते वर्त्तमान-त्त्वात् । सपक्षे सत्त्वमप्यस्ति, सपक्षे महानसे वर्त्तमानत्वात् । 'ननु केषुचित्सपक्षेषु घुमवत्त्वं न वर्त्तते, ग्रङ्कारावस्थापन्नाग्नि-मत्सु प्रदेशेषु धूमाभावात्, इति चेत्; न; सपक्षैकदेशवृत्तेरपि हेतु-त्वात्, सपक्षे सर्वत्रैकदेशे वा वृत्तिहेंतोः सपक्षे सत्त्वमित्युक्तत्वात्। विपक्षाद्वधावृत्तिरप्यस्ति, घुमवत्त्वस्य सर्वमहाह्नदादिविपक्षश्च्या-वृत्तेः । 'म्रबाधितविषयत्वमप्यस्ति, वृमवत्त्वस्य हेतोर्यो विषयो-ऽग्निमत्त्वाख्यं साध्यं तस्य प्रत्यक्षादि" प्रमाणाबाधितत्वात् । 'ग्रस-त्प्रतिपक्षत्वमप्यस्ति, ग्रन्निरहितत्वसाधकसमबलप्रमाणासम्भ-

१ तेषु । २ पत्रवमंत्वादीनि । ३ बह्नघनुमाने । ४ वृप्तवस्वस्य । १ मीगं प्रति परः श्रङ्कते लिब्बित । ६ वृप्तवस्त्वे पत्रपर्यात्वादित्वमं तमध्यीन माचित्विवयन्यसमारप्रतिपक्षत्वं चापि शेवकस्त्रयं समर्थयति प्रकरणकारो-ऽवाधितेत्वम्यस्ति । ७ सावित्यतस्त्रुमानामाधिरहणम् । ८ न विद्यते

<sup>1</sup> म मुप्रतिषु 'स स' इति पाठः । 2 मा म मु 'बिपसाद्वधा' इति पाठः ।

वात् । 'तथा च पाञ्चरूप्य। सम्पत्तिरेव घूमवत्त्वस्य 2स्वसाध्य-साधकत्वे' निबन्धनम् । एवमेव सर्वेषामपि' सद्धेतूनां रूपपञ्चक-सम्पत्तिरूहनीया' ।

§ ४०. तदन्यतमिवरहादेव सनु पञ्च हेत्वाभासा प्रसिद्धवि-रुद्धानेकान्तिक-कालात्ययापिदस्टप्रकरणसमास्थाः सम्पन्नाः। तथा हि—"भ्रानिदेवतपरविन्तिरसिद्धः, यथा—"भ्रानित्यः शब्ददेकाञ्चानु-त्वात्'। भ्रत्र हि चाल्ल्यत्वं हेतुः पक्षीकृते अब्दे न वर्तते, श्रावणः ताच्छ्यद्वर । तथा च पक्षपमिवरहादसिद्धत्वं चाल्ल्यत्वर्यः। साध्यविवरितव्यानो विकद्धः, यथा—"नित्यः शब्दः कृतकत्वात्' इति । कृतकत्वं हेतुः साध्यभूतनित्यत्वविवरतिनानित्यत्वेन 'व्या-तःःअ, सपक्षेथं गगनादाविवद्यमानोऽ विरुद्धः। "सव्यभिचारो-अनेकान्तिकः, यथा—अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्' इति । प्रमेयत्वं प्रतिकां। यस सोअप्रश्रितपक्षतस्य प्रावस्तव्यः, शवेद्यंविवर्षेत्रपहितवस्यान् सर्वः। न ष्ठम 'पर्वते गानिमान्त्र मुक्तवात्' इत्येवंप्रतिनारिहतत्वसाधकं किञ्चत सम्बवस्त्रमाणं वर्तते । वतोम्बर्गत्वात्यात्वस्तं वृववन्तस्य।

१ उक्तमेवोपसंहरित तथा चेति । २ स्वपदेन बुमवस्य तस्य साध्यं विद्वास्तरप्रसाधने । ३ इतकस्वादीनाम् । ४ विचारणीया । १ पक्षप्रमंत्वा-दीनामेकापायात् । ६ तानेवोपदर्शयति । ७ न निश्चिता पक्षे वृत्तियंस्य सोऽसिद्धः । ८ 'शाच्याव् (नित्यत्वादेः) विपरीतं यत् (बिनत्यत्वादि) तेन सह व्याप्तो व्याप्तिमान् हेतुः स विरुद्धो हेत्वामासः । ६ नियमेन वर्तमानः । १० साध्यास्त्वे हेतुसस्यं व्यक्षिचारस्य सहितः सव्यभिचारः । साध्याम्मवद्युनित्रहेतुव्यभिचारोत्यादः ।

<sup>1</sup> द पञ्चरूपं पाठः । 2 आराचम सु 'स्व' नास्ति । 3 सु 'ब्याप्तत्वात्' पाठः । 4 सु 'सपक्षे च' पाठः । 5 सु 'विविद्यमानत्वात्' पाठः ।

हि हेतु: 1 साध्यभूतमित्यत्वं व्यभिचरित, गगनादौ विपक्षे' नित्यत्वेनापि सह वृत्ते: । ततो विपक्षाद्वभावृत्यभावादनैकान्तिक:2।
'वाधितविषयः 'कालात्ययापदिष्टः । 'यथा—'ध्रम्निरनृष्णः
पदार्यत्वात्' इति । अत्र हि पदार्थत्वं हेतुः स्वविषयेऽजुष्णत्वे
उष्णत्वभ्राहकेण प्रत्यक्षेण वाधिते प्रवर्तमानोऽवाधितविषयत्वाभावात्कालात्ययापदिष्टः । 'प्रतिसाधनप्रतिरुद्धोउ हेतुः 'प्रकरणसमः,
'यथा—'ध्रमित्यः शब्दो नित्यषमंरहितत्वात् इति । अत्र

१ धानित्यत्वाचाववति । २ प्रत्यकादिना बाधितो विषयः साध्यं स्व होः स बाधितविषयः कालात्यापदिन्दो नाम । २ (तन्नामकष्य-पूर्व होताः स बाधितविषयः कालात्यापदिन्दो नाम । २ (तन्नामकष्य-पूर्व होताः स बाधितविषयः कालात्यापदिन्दो नाम । २ (तन्नामकष्य-पूर्व होता विष्य कालात्यापदिन्दः । प्रवा । प्रपुष्णो- र्रामः हत्वकत्वात् प्रद्रविति प्रत्यक्षविकद्वः । बाह्यवेन सुरा पेपा प्रवद्वव्य-त्वात् सीत्वत् इत्यागमविकद्वः । —व्याक्षविक २० ११ । ४ कालात्य-त्वापदिन्दः व्यवित व्यवित । विषये प्रत्यक्षित्वा । यत्वित्व हत्वाप्यावित्यः । विषये प्रवाचित्यः व्यवित व्यवित । विषये प्रत्यक्षित्वा । विषये प्रत्यक्षित्वा । व्यवित । तदेव विवेषामहृष्णं भ्रान्त्य हेतुवित प्रत्यक्षेत्रा । व्यविवापहणात् प्रकरणे पक्षे संययो भवति —िनत्यः चन्नतेतित्यः चन्नते हिलामात्रा । विवापहण्यात् प्रत्यक्षेत्र प्रत्यक्षेत्र । प्रत्यक्षेत्र । व्यवित । तदेव विवेषामहृष्णं भ्रान्त्य हेतुवेत प्रयोज्यमानं प्रकरणसमो हेत्वामात्रां मवति । । प्रतित्यवमानुपन्तव्यक्षेत्र । प्रत्यक्षित्व । विवापस्ति ।

<sup>1</sup> द मा प्रत्यो: 'हेत्:' नास्ति । 2 व 'कम्' । 3 व 'विरुद्धो' पाठ: ।

हि नित्यधमंरिहतत्वादिति हेतुः प्रतिसाधनेन प्रतिरुद्धः। । कि तत्प्रतिसाधनम् इति चेत्; नित्यः धाब्योऽनित्यधमंरिहतत्वा-दिति नित्यत्वसाधनम् । तथा नासत्प्रतिपक्षत्वाभावात्प्रकरणःसम्दर्धे नित्यत्वसाधनम् । तथा नासत्प्रतिपक्षत्वभाव्यमंरिहतत्वादिति हेतीः । तस्मात्पाञ्चरूप्यं हेतो-संक्षणमन्यतमाभावे हेत्वाभासत्वप्रसङ्गादिति सुक्तम् । हेतुलक्षण-रिहता हेतुबदवभावमानाः सनु हेत्वाभासाः । पञ्चरूपान्यतमप्रत्यत्वसुत्वसण्यरहितत्वम्, कतिपयरूपसम्पत्तेर्हृतुबदवभासमानत्वम् । ) इति वचनात् ।

४१. 'तदेतदिप नैयायिकाभिमतमनुपपन्नम्,कृत्तिकोदयस्य
पक्षधर्मरहितस्यापि शकटोदयं प्रति हेतुत्वदर्शनात्पाञ्चरूप्यस्याव्याप्ते: ।

§ ४२. 'किञ्च, केवलान्वयिकेवलव्यतिरेकिणोर्हेत्वो: पाञ्च-रूप्याभावेऽपि गमकत्वं तैरेवाङ्गीकियते । तथा हि—ते मन्यन्ते 'त्रिविघो हेतु:—ग्रन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी

१ भहेतवो हेतुवदवभासमानाः हेत्वाभासाः—स्यायकालि १० १४ । १ प्रैस्त्यदराज्यकर्यमाणि । ३ नैयाविकसतानुसारेणैव पुरत्य्याति वर्षपति किन्नेति । ४ 'धन्वयो, व्यातिरकी, धन्वयव्यतिरकी वित । तत्रा-त्यय्यतिरकी विवधिततज्यतियोपपत्ति विषयत्त्वात्ति । यद्या-म्वत्य्यतिरकी विवधिततज्यतियोपपत्ति विषयत्त्वात्ति । धन्यस्ति । व्यात्ति । धन्यस्ति । विवधितज्यतियाय्वित्यत्ति । धन्यस्ति । विषयत्ति । व्यात्ति व्यात्ति । व्याति । व्यात्ति । व्याति । व्या

<sup>1</sup> द 'विरुद्धः' पाठः ।

चेति । तत्र पञ्चरूपोपपन्नोऽन्वयव्यतिरेकी । यथा-'शब्दोऽनित्यो भवितुम्हितं क्रतकत्वात्, यद्यत्कृतकं तत्तदिन्त्यं यथा घटः, यद्य-दिन्त्यं न भवित तत्तत् क्रतकं न भविता यथाऽकाश्यमं, तथा चायं कृतकः, तस्मादिनित्य एवेति । ब्रत्र शब्दं 'पक्षीकृत्यानित्यत्वं साध्यते । तत्र कृतकत्वं हेतुस्तस्य पक्षीकृतशब्दधमंत्वात्यक्षधमंत्व-मस्ति । अपक्षे बटावौ चर्तमानत्वाद्विपक्षे गगनादववत्तमानत्वाद-न्वयव्यतिरेक्तित्वम् ।

§ ४३. पक्षसपक्षवृत्तिविषक्षरिहतः केवलान्वयी । यथा-अदु-ण्टादयः कस्यचित्त्रत्यक्षा अनुमेयत्वात्, यद्यवनुमेयं तत्तक्तस्य-चित्रत्यक्षम्, ययाज्ञन्यादिं इति । अत्रादृष्टादयः पक्षः, कस्यचित् प्रत्यक्षत्तं साध्यम्, अपुमेयत्वं हेतुः अन्याद्यन्यदृष्टात्तः । अनु-मेयत्वं हेतुः पक्षोक्कतेऽदृष्टादौ वत्तंते, सपक्षभूतेऽजन्यदौ वत्तंते । ततः पक्षयमत्वं सपक्षं सत्त्वं वास्ति । विषकाः पुनरत नास्त्येव, सर्वस्यापि पक्ष2सपक्षान्तमांवात्तमाद्विपक्षाद्वपावृत्तिनांस्त्येव । ध्यावृत्तेत्विषक्षायेक्षत्वात्, अविभ्रभूतस्य च विपक्षस्याभावात् । शेषमन्वयव्यतिरिक्वदः इष्टब्यम् ।

१ धर्मिणं कृत्वा । २ व्यावृत्तिह्यं विधमपेस्य भवति, श्रवधिष्व विपक्षः, स चात्र नास्त्येव । ततोऽवधिभूतविपक्षाभावान्न विपक्षव्यावृत्तिः केवनान्वयिनि हेताविति भावः ।

1 द क्या 'यत्कृतकं तदनित्यं यथा घटः यदनित्यं न भवति तत्कृतकं न भवति' इति पाठः । 2 द 'पक्षान्तर्भावा-' पाठः । §४४. पक्षवृत्तिविषक्षव्यावृत्तः सपक्षरहितो हेतुः केवलव्यति-रेकी । यथा—'वीवच्छरीरं सात्मकं भवितुमहित प्राणादिमस्वात्, यद्यस्तात्मकं न भवित तत्तत्राणादिमस्र भवित यथा लोष्टम् इति । श्रत्र जीवच्छरीरं पक्षः, सात्मकत्वं साध्यम्, प्राणादिमस्वं हेतुः, लोष्टादिव्यंतिरेकहृष्टान्तः । प्राणादिमस्वं हेतुः पक्षीकृतं जीवच्छरीरे वर्तते। विषशाच्य लोष्टादिव्यवित्तेते। सपक्षः पुनरम् नास्त्येव, सदेशपि । पशिवप्रशान्तर्भावादिति । शेषं पूर्ववत् ।

६४४. एवमेतेषां त्रयाणां हेतूनां मध्येऽन्वयव्यतिरेकिण एव पाञ्चरूप्यम्, केवलान्वयिनो विषधाव्याः वृत्तेरभावात्, केवलव्य-तिरेकिणः सपक्षे अस्वाभावाच्च नैयाधिकमतानुसारेणैव पाञ्च-रूप्यव्यभिचारः । ग्रन्ययानुपपत्तेस्तु सर्वहेतुव्याप्तत्वाद्धेतुलक्षण-त्वमुचितम्, 'तदभावे हेतोः स्वसाध्यगमकत्वाघटनात् ।

§ ४६. यदुक्तम्-'ग्रसिद्धादिदयपञ्चकनिवारणाय पञ्चरूपाणि' ] इति, तन्नः अन्ययानुपपत्तिमस्वेन निश्चतत्वस्यैवास्मदमिमतलक्षणस्य 'तन्निवारकस्वसिद्धः। 'तथा हिसाध्यान्ययानुपपत्तिमस्वे सति निश्चयपयप्राप्तत्वं खलु हेतीलंक-

१ मत्र व्यक्तिचारपदेनाव्याप्तिदोषो विवक्षितः । २ मन्ययानुपपतेर-मावे । २ मसिक्कादिरोषध्यवच्छेदकल्यमिक्कः । ४ ननु कपमेकेनात्यया-नुपपत्तिसक्षयानिक्कासिक्कादियञ्चहेलाभासानां निराकरणम् ? इत्यतं म्राह् तथा होति ।

<sup>1</sup> द 'पक्षान्तर्भा-' । 2 क्या प म मु 'विपक्षव्यावृत्त्यभावात्' 3 मु 'सपक्षसत्वाभावात्' ।

णम्, "साघ्याविनाभावित्वेन निध्वित्तो हेतुः" [परीक्षा० ३-१४] इति वचनात् । न 'चैतदिग्रद्धस्यास्ति । शब्दानित्यत्वसाघनायाभिन्नेतस्य 'चाक्षुयत्वादेः स्वरूपस्यैवाभावे कृतोऽन्यथानुपपत्तिमत्त्वेन निश्चयपद्यप्राप्तिः ? ततः साघ्यान्ययानुपपत्तिमत्त्वेन निश्चयपद्यप्राप्तिः ? ततः साघ्यान्ययानुपपत्तिनिश्चयपद्यप्राप्त्यभावादेवास्य हेत्वाभासत्वम्, न तुपशघमंत्वाभावात्, 'प्रपशाचमंत्र्याम् कृत्तिकोदयादयेषोक्त' लक्षणपम्परोरेत
सक्षेतुत्वन्रतिपादनात् । विश्वदिस्तदभावः स्वरूप । न हि
विश्वद्धस्य व्यभिचारिणो बाधितविवयस्य सन्नतिपशस्य वाऽय्यथानुपपत्तिमत्त्वेन निश्चयपद्यप्राप्तिरस्ति। तस्माद्यस्यान्यपत्पपत्तिमत्वे सति योग्यदेशनिश्चयपद्यप्राप्तिस्तीति स एव सद्धैतुरपरस्तदाभास इति स्थितम् ।

§ ४७. किंच', 'गर्भस्थो मैत्रीतनयः2 श्यामो भवितुर्महति, मैत्रीतनयत्वात्, सम्प्रतिपन्नमैत्रीतनयवत्' इत्यत्रापि त्रैरूप्य-

१ साध्यान्ययानुपपत्तिमत्त्वे सति निरुवयपद्याप्तत्त्वम् । २ 'शब्दोऽनित्यरचाकुपत्तात्' इत्यन धान्देऽनित्यत्वताधनाय प्रवुनतस्य चाकुपत्वहेतोः
स्वरूपस्येव नास्ति । यतो हि शब्दस्य श्रीमप्राक्ष्टस्य, न तु चाकुपत्वम् ।
प्रतो न चाकुपत्वादेरन्ययानुपपन्तत्वम् । तदमाबादेव चानासिद्धत्वमिति
अञ्चन् । १ पश्चमद्रितस्य । ४ साध्यान्ययानुपत्तिमत्त्वे सति निरुवयपयम्प्राप्तत्वाभावः । ६ नैरूप्यपाञ्चरूपयोग्तिस्यानिप्रदर्शनार्थमातः
त्वाभावः । ६ नैरूप्यपाञ्चरूपयोग्तिस्यानिप्रदर्शनार्थमातः

<sup>1</sup> व प्रती 'वा' स्थाने 'व' पाठः। 2 का व प्रत्योः सर्वत्र 'मैत्र' स्थाने 'मैत्री' शब्दः प्रयुक्तः। जैनतर्कभाषायां (पू॰ १८) स्त्रीलिङ्गवाचको 'मित्रा' शब्दः प्रयुक्तः।

पाञ्चरूप्यशे**बाँढ-धो**चाभिमतयोरतिब्याप्तेरलक्षणत्वम्'। तथा हि-परिदृश्यमानेषु पञ्चसु मैत्रीपुत्रेषु श्यामतामुपलभ्य 'तद्गर्भ-गतमि। विवादापत्रं पक्षीकृत्य श्यामत्वसाधनाय प्रयुक्तो मैत्री-तनयत्वास्यो हेतुराभास'इति तावर्द्रमिख्दम्, प्रश्यामत्वस्यापि तत्र' सम्भावितत्वात्। तत्तसम्भावना च श्यामत्वं प्रति मैत्रीतनयत्वस्या-न्ययानुपपस्यभावात्'। 'तत्तसमावन च सङ्गमभावनियमाभावात्।

§ ४८. यस्य हि2 धर्मस्य येन धर्मेण सहभावनियमः स त गमयति । यथा शिशारात्वस्य वृक्षात्वेन सहभावनियमोऽस्तीति शिषपारतं हेतुवृं अत्वं गमयति । यस्य च कक्रमभावनियमः स तं गमयति । यथा घूमस्याग्न्यनन्त्रमानियमोऽस्तिति घूमोऽभिन गमयति । हे मंत्रीतनग्रत्वस्य हेतुत्वानिमतस्य श्याग्त्वेन साध्यत्वाभिमतेन सहमावः कम्मभावो वा अनियमोऽस्ति, येन मंत्रीतनग्रत्वं हेतुः श्यामत्वं साध्यं गमयेत् ।

१ लक्षणाभासत्सम् । २ मैत्रीगर्भस्यम् । ३ मद्रहेतुः । ४ गर्भस्य मैत्रीतनयः । ४ न हि स्यामत्वेन सह मैत्रीतनयत्स्यान्यप्पित्रस्तितः गौरत्वेनापि तस्य वृत्तिसम्भवात् । ६ मत्यथानुपपत्तभावः, मन्ययानुपपत्तिः रिवनाभावः । स च ब्रिक्यः—सहमावनियमः कमभावनियमस्य । तदेतद्व्रिक्विषस्याप्यमामावादिति भावः । ७ नतु नैत्रीतनयत्त्वस्य स्यामत्वेन सहभावः कमभावो वा नियमोऽस्तु, तथा च मैत्रीतनयत्त्वं स्यामत्वे गमयेदेव इत्यासद्धानास्य नियमोऽस्तु, तथा च मैत्रीतनयत्वं स्यामत्वे गमयेदेव इत्यासद्धानास्याह नहीत्यादि ।

<sup>1</sup> **द प का** 'तद्भार्यागर्मगतमि' पाठ: । 2 व 'हि' नास्ति । 3 का म 'यस्य यत्क्रमभावनियम:' मु 'यस्य येन क्रमः'' । 4 व का प म प्रतिषु 'नियतो' पाठ: ।

६ ४६. यद्यपि सम्प्रतिपक्षमैत्रीपुत्रेषु स्वामत्वमैत्रीतनयत्वयोः सहभावोऽस्ति तथापि नासौ नियतः'। मैत्रीतनयत्वमस्तु स्वामत्वं भाऽस्तु इत्येवंक्ष्पे विपक्षे वाधकाभावात्'। विपक्षे वाधकप्रमाण-वलात्वलु हेतुसाध्ययोध्योत्विनिह्वयः।। व्याप्तिनिह्वयतः सहभावः कमभावो वा। ''सहक्षमभावनियमोऽिवनाभावः'' [पर्यक्षा० २-१६] इति वचनात्। 'विवादाध्यावितो वृक्षो भविषुमहिति षक्षायात्वात्। या या शिक्षपास्त स्व वृक्षः, यथा सम्प्रतिपन्न इति। व्यत्न हेतुपस्तु साध्यं मा भूदित्येतिस्मन् विपक्षे सामान्य-वियोधभावभञ्जभभञ्जो वाधकः। वृक्षाः विषक्षे सामान्य-वियोधभावभञ्जभभञ्जभभञ्जभवावः। न वृक्षः सामान्य-वियोधभावभञ्जभभञ्जभवान्यः सम्भवति। न वृक्षः मैत्रीतनयत्वमस्तु स्यामत्वं माऽत्तु इत्युक्ते किश्चिद्वाधकमस्ति। तस्मान्येत्रीतन-यत्वे हेताभातः एव। तस्य-2 तावत्यव्यवमस्त्वमस्ति, पक्षीकृते

१ नियमेन वर्तमानः । २ व्यक्तिवारसङ्काराम् । ३ तालवर्तकायुक्तलः तर्काभावात् । अनायम्भावः हेतुरस्तु साध्यं भाऽस्तु । इत्यं व्यक्तिचार- वङ्कायां सत्या यदि ताल्यक्तिकं यदि साध्यं म त्यानादि हेतुरपि न स्यात् वङ्कायां सत्या यदि ताल्यकं त्यां वर्षकं त्या वर्षकं व्यक्तिवार त्या वर्षकं व्यक्तिया त्या वर्षकं वर्षकं वर्षकं प्रमाणमस्ति तदाऽसी हेतु अवेतुमंत्रति, विश्वसावकप्रमाणानावे च न सक्तेतुः, तथा च भैनी- तन्यवस्तात् इत्यास्त्वं माऽस्तु हत्या च भैनी- तन्यवस्तात् इत्यास्त्वं माऽस्तु हत्या वर्षकं वर्यकं वर्षकं वर्यकं वर्षकं वर्षकं वर्षकं वर्षकं वर्यकं वर्षकं वर्यकं वर्षकं वर्षकं वर्षकं वर्षकं वर्यकं वर्यकं वर्यकं वर्यकं वर्यकं वर्षकं वर्यकं वर्यक

<sup>1</sup> द 'नियम: । 2 द 'तत्र तावत्प' पाठ: ।

गर्भस्ये तत्सद्भावात् । सपक्षेषु सम्प्रतिपन्नपुत्रेषु । तस्य विद्यमान-त्वात्सपक्षं सत्त्वमप्यस्ति । विपक्षेम्यः पुत्र'रत्यामेम्यर्द्वेत्रपुत्रेभ्यो व्यावत्तमानत्वाद्विपक्षाद्वधावृत्तिरस्ति । विषयवाधाभावादवाधित-विषयत्वमस्ति । न हि गर्भस्यस्य स्थामत्वं केनचिद् बाध्यते । असत्प्रतिपक्षात्वमप्यस्ति, प्रतिकृतसमबत्तप्रमाणाभावात् । इति पाञ्चरूप्यसम्पत्तिः। त्रैरूप्यं तु 'सहस्रशतन्यायेन2सुतरां सिद्धमेव।

[ म्रन्यथानुपपन्नत्वमेव हेतोर्लक्षणमित्युपपादनम् ]

§ ५०. ननु च न पाञ्चरूपमात्र हेतोलंक्षणम् । कि तर्हि ? 'प्रत्ययानुपरयुपलक्षितमेव लक्षणिमितः चेतृः तर्हि 'सैवैका तल्लक्षणमस्तु4 'तदमावे पाञ्चरूप्यसम्पत्ताविष मैत्रीतनयत्वादौ न हेतुत्वम् । तत्सद्भावे पाञ्चरूप्याभावेऽपि कृत्तिकोदयादौ हेतु-त्वमिति । तदक्षम्—

ग्रन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्"।।

[ ] इति बौद्धान् प्रति।

१ गोरेम्यः । २ विषयः साध्यम्, तच्यात्र श्यामत्वरूपम्, तस्य प्रत्यक्षा-दिना बाघाभावात् । ३ य्या सहस्यं शताधारावेव तथा मैत्रीतनशर्वे-पाञ्चरूपप्रदर्शितं त्रेरूपं प्रदर्शितनेवेति बोध्यम् । ४ सम्ययानुपपतिविद्या स्टमेव पाञ्चरूप्यं हेर्तोलेवसमितव्यः । ४ सम्ययानुपपतिविद्यान्यमितरेक्षा ६ कारणमाह तस्यावे इति, तथा च हेर्तोः स्वताध्यमकल्यं मन्ययानुप-पन्तवमेव प्रयोजकम्, न त्रैरूप्यं न च पाञ्चरूपमिति ध्येयम्। ७ कारिकेयं

<sup>1</sup> मृ 'सम्प्रतिपन्नेषु'। 2 म्ना मृ 'सहस्रे शतन्यायेन'। 3 मृ 'सन्य-षानुपपरवुपतक्षणमिति' पाठः। 4 प 'सैवैकान्ताल्लक्षण-स्तु' पाठः। मृ 'सैवैकान्तलक्षणमस्तु' इति पाठः।

§ ५१. योगं। प्रति तु-

भ्रन्ययानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पञ्चभिः । नान्ययानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पञ्चभिः ॥

[प्रमाणपरी० पृ० ७२]इति ।

[हेतुं विधिप्रतिषेषरूपाभ्यां द्विधा विभज्य तयोरवान्तरभेदानां कथनम्]

§ ४२. 'सोऽवमन्यथानुपपत्तिनिष्वयैकलक्षणो हेतु: संक्षेपतो द्विविच:—'विधिक्ष:, प्रतियेषरूपस्त्रेति । विधिक्ष्पोऽपि द्विविध:— विधिसाधकः प्रतियेषदाधकस्त्रेति । तत्राधो'ः जेक्षा । तद्यथा-करिक्तरुप्तर्यक्ष्प:, यथा—'पर्वतोऽप्रमनिमान् धूमवस्त्रान्यथानुप-पत्तं: दर्यत्र घूम: । यूपो ह्याने: कार्यसुत्तरत्वस्याते'ऽनुपप्तयाना-नो'ऽर्यन गमयति । कदिक्तारणरूप:, यथा—'बृष्टिअविष्यति

तरबसंप्रहरूता पात्रस्वामिकमुं का निरिच्टा । सिद्धिविनिश्वयटोकाङ्कृता तु भगवस्तीसम्बरस्वामिनः प्रदीवता । यायविनिश्वयदिवरणे घारावनाकचा-कोवे च भगवस्तीमन्बरस्वामिककाचारानीय पचावतीदेव्या पात्रस्वामिने समिपेतित समुस्तिक्वतम् । सञ्चद्वता च निम्चयन्यम्—

तस्वसं० पृ० ४०६, त्यायविनि० का० २२३, सिद्धिविनि० टी० २, पृ० २४२, यवला पु. १३, पृ. २४६, तस्वार्यस्तो० पृ० २०३, २०४१। प्रमाणप० पृ० ७२, वैनतक्वास्तिक पृ० १३४, सुत्रकृताकुटी० पृ० १६०, प्रमाणमी० पृ० ४०, सन्मतिटी० पृ० १६०, स्था० रस्ता० ५० २१२१, दस्त्वं वेयं कारिका वैनयरम्परायां सर्वतं प्रतिस्थ्ता।

१ हेतुलक्षणं विस्तरतः प्रदश्यांधुना तत्प्रकारनिरूपणार्यमाह सोऽयमिति। २ सद्भावात्मकः । ३ विधिसाधकः । ४ अन्यभावे । ५ अनुपपन्नः ।

I मुद्रितप्रतिषु 'वौगान्' इति पाठ: ।

'विशिष्टमेघान्ययानुपपत्तः' इत्यत्र मेघविशेषः । मेघविशेषो हि वर्षस्य कारणं स्वकार्यभूतं वर्ष गमयति ।

६ ५३ 'तनु कार्यं कारणानुमापकमस्तु, कारणाभावे कार्यस्या-नुपपत्तेः । कारणं तु कार्याभावेऽपि सम्भवति, यथा–धूमाभावेऽपि

#### १ यथा चोक्तम्--

'गम्भीरगजितारम्भनिभिन्नगिरिगह्वराः ।

त्वङ्गत्तिहत्त्वतासङ्गपिसङ्गोत्तुङ्गविष्रहाः ॥'--त्यायम० पृ.१२६ ।

'रोलम्बगबलब्यालतमालमसिनत्विषः (तमसन्निभाः) ।

२ सीमतः ताबुद्धे निव्वति, तेवामयमाशयः — नावस्यं कारणानि कार्य-वित्त प्रवत्नीति नियमः, स्वतस्य कारणं न कार्यस्य प्रमुक्त व्यमित्वारात, कार्यं तु कारणवस्ये एव भवित तदमायं च न भवित, स्वतस्त्तु गमक-निष्टम्, तन्त्र बुवत् 'ययेव हि किञ्चित् कारण्यपृद्धियः किञ्चतार्यत् म, तर्वेव किञ्चित् कार्यपृद्धियः किञ्चत् कारण्य । यद्यदेवावनकं प्रति क कार्यत्यम्, तद्यदेवाजन्यं प्रति न कारणलिभिति नावयोः किस्बृद्धियः । प्रभि च सावेक्सामयपृतानेन क्यानुमानमिन्छता न्यायवादिनेष्टमेव कारणस्य हेतुस्वम् । चराह्—

एकसामग्रधीनस्य रूपादे रसतो गतिः । हेतुधर्मानुमानेन धुमेन्धनविकारवतः ॥

(प्रमाणवा० १-१०)

न च वयमिष यस्य कस्यचित् कारणस्य हेतुत्वं ब्रूमः । ऋषि तु यस्य न मन्त्रादिना शक्तिप्रतिबन्धो न वा कारणान्तरवैकल्यम् ।'—प्र**यायमो**० सम्प्रवन् विह्नः सुप्रतीतः । अतं एव विह्ननं घूमं गमयतीत चेत्;तन्नः;उन्मीलितशक्तिकस्य'कारणस्य कार्याव्यभिचारित्वेनः कार्यं प्रति हेतृत्वाविरोषात् ।

६ ५४. किरचिढिलेषरूपः, यथा-वृक्षोऽयं शिशपात्वान्यथा-गुपपत्तिरत्यत्र [शिक्षण] । क्षित्रपा हि वृक्षविशेषः सामान्यभूतं वृक्षं गमयति । न हि वृक्षाभावे वृक्षविशेषः सामान्यभूतं किरिवत्यूवंचरः, यथा-उदेप्यति शकटं इतिकोदयान्यपानुपपते-रित्यत्र इतिकोदयः। । इतिकोदयान्तरं युद्धतान्ते नियमेन शकटोदये जायत हित इतिकोदयः पुर्वचरो हेतुः शकटोदयं गमयति । किर्ववृत्तरचरः, यथा-उदगाद्भरणः प्रावृ, इतिको-यादित्यत्र इतिकोदयः। इतिकोदयो हि भरण्युदयोत्तरचरन्तं गमयति । किर्ववृत्तरचरः, यथा-मातुलिङ्गं रूपबद्धतितृत्वपुर्वति रसवत्वान्यथानुपपत्तित्यत्र रसः। रसो हि नियमेन रूपसह-चित्तस्तद्वभवेऽनुपपद्यमानस्तद् गमयति ।

१-२२। 'त्यादेकतामवपनुमानेन क्यानुमानिमञ्जिद्धिरिष्टमेन किचित् कारणं हेतुर्वत्र सामध्यप्रितिनम्कारणान्तरार्वकृत्वे (' चर्यास्मृष्ट १-६०। किञ्च, अस्त्यत्र छाया ङ्वास्त्रियाद्ये छत्रादेविधिष्टकारणस्य छायादिकार्यानुमापकत्वेन हेतुत्वमवस्यं स्वीकार्यमस्ति । ततो न कारण-हेतौरपञ्चर-कृत्तं स्वय इति मात्रः।

१ प्रकटितसामध्यंस्य । २ विशेषो व्याप्यः ।

<sup>1</sup> व 'कृत्तिकोदयः' नास्ति ।

६ ४४. एतेषुताहरणेषु भावरूपानेवाग्न्यादीन् सामयन्तो षुमादयो हेतवो भावरूपा एवेति विधिसामक-विधिरूपः'। एतः एवा'विरुद्धोपलब्धय इत्युच्यन्ते। एवं विधिरूपस्य हेतीविधि-साधकाख्य थाद्यो भेद उदाहृतः।

§ १६. द्वितीयस्तु निषेषसाधकाख्यः, विरुद्धोपलव्धिरिति तस्यैव नामान्तरम् । स यथा-नास्य मिथ्यात्वम्, ग्रास्तिक्यान्य-धानुपपनोरित्यकास्तिक्यम् । ग्रास्तिक्यं हि सर्वेकवीतरागप्रणोत-जीवादितरवार्यस्विनक्षणम् । तिन्मय्यात्ववतो न सम्मवतीति मिथ्यात्वाभावं साध्यति । यथा वा, नास्ति वस्तुनि सर्वेयकान्तः, ग्रानेकान्तारमकत्वान्ययानुपपनोरित्यकानेकान्तारमकत्वम् । प्रमे-कान्तारमकत्वं हि वस्तुन्यवाधितप्रतीतिविषयत्वेन प्रतिभासमानं सौगताविपरिका्यताववेयकान्ताभावं साध्यत्येव ।

§ १७. 'नतु किमिदमनेकान्तास्पकत्वं यद्बलाहस्तुनि सबं-यैकान्ताभावः साध्यते इति चेत् ; उच्यते ; सर्वस्मिन्नपि जीवादि-वस्तुनि भावाभावरूपत्वमेकानेकरूपत्वं नित्यानित्यरूपत्व-मित्येवमादिकमनेकान्तात्मकत्वम् । एवं विधिरूपो 'हेतुर्देशितः'।

१ साध्यं साधनं चोभयमपि सङ्कालात्मकम् । धत एबोल्लिखता हेतवो विश्वरायस-विधिक्या होत कथ्यते । २ प्रविवद्धेन साध्येन सहोपलम्यन्त ह्याविरद्धोपलस्थ्यः । ३ एकान्तवादी सङ्कृते निष्यति । ४ हेतोर्मृलभेदयो-विधि-तिरोधकप्योतिषस्यः प्रवसमेदः । १ ख्याब्यातः ।

<sup>1</sup> द प 'मत' पाठान्तरम् । 2 द 'हेतुः' इत्यधिको पाठः ।

६ ५ स. 'प्रतिवेषरूपोऽपि। हेतुर्बिवच:-'विधिसायक: 'प्रति-वेषसायकरचेति। तत्राचो यवा, घस्त्यत्र प्राणिनि सम्यक्त्वं 'विप-रीतामिनिवेशाभावात् । अत्र विपरीतामिनिवेशाभावः प्रतिचेष-रूप: सम्यक्त्वसन्धावं साययतीति प्रतिचेषरूपो विधिसायको हेतु:।

§ ५६. 'द्वितीयो यथा, नास्त्यत्र' घूमोऽन्यनुपलव्येरित्य त्रात्त्यभावः प्रतिषेषस्यो दूमाभावं प्रतिषेषस्यमेव साध्यतीति प्रतिषेषस्यः प्रतिषेषसाधको हेतुः । तदेवं विष्यत्रिषेषस्यत्रया द्विविधस्य हेतोः 'कतिविदवान्तरभेदा उदाहृताः'। विस्तरतस्तुं परोक्षानुकतः' प्रतिपतस्याः । इत्यमुक्ततक्षणा'' एव ३ हेतवः साध्यं गमयन्ति । 'पान्ये, हेत्वाभासत्वात् ।

[हेत्वाभासानां चातुर्विध्यमुक्त्वा तेवां निरूपणम्]

§ ६०. "के ते हेत्वाभासाः इति चेत्; उच्यते; हेतुलक्षण-

१ हेतोर्डितीयमेरं प्रदर्शयित प्रतिक्वेति । २ विचि सञ्चार्थ साध्य-तीर्ति विश्वतायकः । ३ प्रतिकेषममार्थ साध्यतीर्ति प्रतिकेषतायकः । ४ सम्प्रकलस्य विपरीतं मिध्यात्वं तस्यामिनिवेशो मिध्यैकान्ताप्रहृत्तस्यः व्यात् । मिध्यात्वामिनिवेशात्रावो हि नियमेन वीवे सम्प्रक्वात्तित्वं साध्यति, हित आवः । ५ प्रतिकेषमायको हेतुः । ६ धर्ममप्रदेशे । ७ कति-पद्माः प्रमेदाः । = उदाहरणहारा प्रदक्षिताः । ६ धन परीक्षामुक्तस्य २-१६ सुत्रमारस्य २-१२ पर्यन्तसूत्राणि प्रष्टव्याति । १० क्रत्यवानुषयव-त्विविश्वत्यः । ११ धन्यवानुषपत्तिवर्रिताः । १२ हेत्वामासान् प्रदर्शयित के है, हति ।

<sup>1</sup> म 'प्रतिषेषरूपः'। 2 व प्रती 'प्रतिज्ञातच्याः' इति पाठः 3 म व भा मुप्रतिषु 'एव' पाठो नास्ति ।

रहिता हेतुबदबभासमाना हेत्वाभासाः'। ते चतुबिधाः-प्रसिद्ध-विरुद्धानैकान्तिकािकिञ्चलरभेदात्'। 'तत्रानिश्वयपयप्र(प्तो-ऽसिद्धः । ग्रानिश्वयपयप्रप्राप्तिरुच हेताः स्वरूपाभावनिश्वयात् स्वरूपसन्देहान्च । स्वरूपामावनिश्चये स्वरूपासिद्धः, स्वरूपसन्देहे सन्त्यासासद्धः। तत्राद्यो यथा-परिणामी शब्दः चाश्चपत्वादिति'। शब्दस्य हि श्रावणत्वाच्वासुग्रत्वाभावो निश्चत इति स्वरूपा-तिद्धस्वाक्षुप्रत्वहेतुः। द्वितोयो यथा, यूमवाष्यादिविवेकानिश्चये कश्चितद्वा-प्यिनमानयं प्रदेशो धूमवस्वात्' इति। श्रव हि शूम-वर्षं हेतुः सन्त्रिमानयं प्रदेशो धूमवस्वात्' इति। श्रव हि शूम-

१ तदुक्तं श्रीमञ्जङ्काकलकुदेवः— अन्ययानुवपभत्वरहिता वे विद्यास्ताः।

हेतुत्वेन परंस्तेवां हेत्वाभासत्वमीक्यते ॥

स्वायवि० का० ३४३ । २ तथा चोन्तम्-'हेरबाभासा असिद्धविरुद्धानैकास्तिकाकिञ्चित्वराः।'

—परीक्षा॰ ६-२१। एतेषां सक्षेपलक्षणानि-—

स विरुद्धोऽन्ययाभावादसिद्धः सर्वधाऽत्ययात् ॥ स्यभिवारी विषक्षेऽपि सिद्धेऽकिञ्चित्करोऽस्थितः।

प्रमाणसं० का० ४८, ४६

३ हेलामासानां शतुर्थेश्य प्रयमीहिस्टमसिद्धं लक्षयति तश्चेत । ४ यदुर्तः श्रीमाणिक्यनिद्धाः—'धनिष्यमानसामः (स्वस्थासिद्धः) परिणामी अवस्थानसात् ।'—परीक्षा ६-२२ । नतु इतीरुक्ष वासु-वत्वहेतोरसिद्धलानिति नेतस्याहः (स्वस्थेमासलार्यः—'भरीका ६-२४ हित । ४ उन्तञ्ज परीक्षामुक्कुता—'धनिष्यमानिकस्यो (सन्तिमाधिदः) § ६१. 'साध्यविपरीतब्याप्तो हेतु!विरुद्ध: । यथाऽपरिणामी शब्द: कृतकत्वादिति'। कृतकत्वं ह्यपरिणामित्वविरोधिना परि-णामित्वेन ब्याप्तम् ।

§ ६२. पक्षसपक्षविपक्षवृत्तिरनैकान्तिकः । स द्विषणः— निश्चतिवपक्षवृत्तिकः शिक्कृतविपक्षवृत्तिकश्च । तत्राद्यो यया, पूमवानयं प्रदेशोऽग्निमत्त्वादिति । अत्राग्निमत्त्वं पक्षीकृते सन्दि-ह्यमानघूमे पुरोवर्तिनि प्रदेशे वत्तंते, सपक्षे पूमवति महानसे च2 वत्तंते, विपक्षे पूमरहितत्वेन निश्चितेऽङ्कारावस्थापन्नाग्निमति प्रदेशे वर्त्तंते इति निश्चयान्निरिचतविपक्षवृत्तिकः । द्वितीयो यथा,

मुग्धबुर्द्धि प्रत्यन्तिरत्र घूमात्' इति । 'तस्य बाष्पादिभावेन भूतसङ्खाते सन्देहात्'—परीका० ६-२६ ।

१ 'साध्यामाव्यापाते हेर्नुविद्यः। यथा—धन्दो नित्यः कृत-कर्तवादिति । कृतकत्वं हि नित्यलामावेनाऽनित्यत्वेन व्यापत्यं— कर्षा० ९० ११२ । 'विपरीतिविष्वताविनामावो विद्योऽपरिणामी शवः कृतकत्वात्'—वरीक्षा० ६-२१ । २ यः स्वोत्पत्ती परव्यापारमपे-क्षते कृतक उच्यते। धन्योऽपि तात्वादिपरित्यत्व्यापारमपेक्षते सम् प्रतत्त्वस्य कृतकत्वं सुव्यक्तनेव । यच्च कृतकं तत्परिणामि वृद्यं यदा परप्रदारि । तथा चात्र कृतकत्वं साध्यमुत्तापर्णामित्वविषयतेत्रेन परिणा-मित्वेन सह व्याप्तत्वादिष्यविमिति भावः । ३ 'विषकोऽप्यविषयत्वृतिरत्येका-नित्तकः'—परीक्षा० ६-३० । ४ उदाहरणान्तरम्—'निरित्यत्विपरितिन्यः सम्बन्धात् भनेयत्वात् यटवत्'—परीक्षा० ६-३१ । 'धाकावे निरयेऽप्यस्य नित्तव्यात्'—परीक्षा ६-१२ ।

<sup>1</sup> प म मु 'हेतुः' नास्ति । 2 व 'च' नास्ति ।

गर्भस्थो मंत्रीतनयः स्यामो अवितुमहंति मंत्रीवनसत्वादितरतत्तनयवदिति। अत्र मंत्रीतनयत्वं हेतुः पक्षीकृते गर्भस्थे वत्तते, सपक्षे
इतरतत्पुत्रे वर्तते, विपन्ने प्रस्याभे वर्त्ततापित।शङ्काया अनिवृत्तेः
शङ्कितविषक्षवृत्तिकः। अपरमपि शङ्कितविषक्षवृत्तिकस्योदाहरणम्-अहंन् सदंज्ञो न भवितुमहंति2 वन्तृत्वत्त् रथ्यापुरुष्वे यथा
वृत्तिरस्त तथा विपन्ने सवैजेऽपि वृत्तिः सम्भाव्येत3, वन्तृत्वज्ञातृत्वयोरिवरोधात्। यदि येन तह विरोधोऽस्ति, प्रत्युत ज्ञानवतः
एव वचनत्रीन्नाध्यतं स्पष्टं वृष्टम् । ततो ज्ञानोरक्षंवित सवैज्ञेवन्त्र

६६३. 'म्रप्रयोजको ४ हेतुरिकञ्चित्करः । स द्विविषः—सिद्ध-साधनो वाधितविययस्वेति । तत्राद्यो यथा, सन्दः श्रावणो भवितु-महंति शब्दलादिति । मत्र श्रावणत्वस्य साध्यस्य शब्दिन्छद्वेन सिद्धल्याबेतुरिकिचित्करः। वाधितविययस्यनेकसा । किष्वत्रत्यस्य स्वित्वत्ययः, यथा-श्रनुष्णोऽनित्रं व्याप्तिवित । स्वत्यत्वं हेतुस्तस्य विषयत्वेनाभिमतम्बरण्यसुष्णल्यम्राह्वेण स्पाधन-प्रत्यस्रेणऽ वाधितम् । ततःकिञ्चित्रपि कत्तुंभवस्यत्वादांकिविकरो प्रत्यक्षेणऽ वाधितम् । ततःकिञ्चित्रपि कत्तुंभवस्यत्वादांकिविकरो

१ ननु कि नामाप्रयोजकत्वमिति चेत्, ग्रन्यवासिद्धत्वमप्रयोजकत्वम्, साध्यसिद्धि प्रत्यसमयंत्वनित्ययं:।

<sup>1</sup> म प मुप्रतिषु 'वत्तेते नापीति' पाठः। 2 प म मु 'न भवति'।
3 म मु 'सम्भाव्यते' प 'सम्भाव्यति' पाठः। 4 द म 'भषाप्रयोजको'।
5 द प 'रुपर्यतेत प्रव्यवेष'।

द्वयत्वहेतुः। किश्वरपुतरनुजानवाधितविषयः, यथा—धपरिणामी शब्दः कृतकत्वादिति। धत्र परिणामी शब्दः प्रमेयत्वादित्यनुमा-नेन वाधितविषयत्वम् । किश्वदानभवाधितविषयः, यथा— प्रेर्त्यापुत्वप्रदो षमः पुश्वाधितत्वादधभवदिति। धत्र वधः सुक्तप्रद दत्यागमस्तेन वाधितविषयत्व हेतोः। किश्वरत्वनवाधित-विषयः, यथा—मे माता वन्ध्या पुश्वर्त्वयोगेऽप्यगर्भत्वादप्रसिद्ध-वन्ध्यावत् । एवमादवो ऽप्यकिष्टिन्वकरिवश्याः स्वयमूष्ट्याः । तदेवं हेतुप्रसङ्गाद्धेत्वाभासा 'धवभासिताः।

[उदाहरणस्य निक्पणम्] § ६४. नतु ब्युत्पन्नं प्रति यद्यपि प्रतिज्ञाहेतुस्यामेव पर्याप्तं तयापिवालवोषार्यं।मुदाहरणादिकमप्यस्युपगत2**मावार्यः**। उदा-

१ एतत्सर्वमिनियेल बुत्रमाहु:-'विद्धे प्रत्यक्षादिवायिते च साध्ये हेतुर-किञ्चित्करः'-परीक्षा० ६-३५ । २ चिन्तनीयाः । ३ प्रकाविता निरूपिता इत्यर्थः । ४ तथा हि--'प्रतिवृश्चानुरोपेन प्रयोगोपनमात् । यथैव हि कस्यचित्रतिवोध्यस्यानुरोपेन साधनवाक्ये सन्वाऽनिवीयते (तथा) इय्टान्तादिकमपि -पत्रवरी० गृ० ३ । कुकारनिवसहारकरपुवतम्--

प्रतिपाद्यानुरोधेन प्रयोगेन् पुनर्यवा ।

आतपाद्यान् पाषन प्रवासन् पुनष्या । प्रतिज्ञा प्रोच्यते तज्ज्वस्तयोबाहरणाविकम् ॥ पत्रपरी. पृ. ३ उद्गृतम् । श्रीमाणिक्यनकायाह्—बालञ्जुलस्यर्थे तत्त्रयोपपये शास्त्र एवासी, न नावेऽनुषयोगात् ।' परीक्षा॰ ३-४६। श्रीव्यवीविजयकृत्यान्—

<sup>1</sup> द 'बोधनार्थ' । 2 म 'सम्युपगन्तत्व', मु 'सम्युपगत' ।

हरणं च सम्यग्दृष्टान्तवचनम्'। कोऽयं दृष्टान्तो नाम इति चेत्; ज्ज्यते; व्याप्तिसम्प्रतिपत्तिप्रदेशो दृष्टान्तः'। व्याप्तिहिं साध्ये वह्नपादौ सत्येव साधनं धूमादिरस्ति, ससति तु नास्तीति साध्य-साधनित्यतसाहचयं। वलागा। एतामेवट साध्यं विना साधनस्या-मावादिवाभावातिव व्यप्दिशाति। तस्याः सम्प्रतिपत्तिनीम वादिप्रतिवादिनोवृद्धिसम्यम्', सैषा यत्र सम्भवति स सम्प्रति-पत्तिप्रदेशी महानसाहिह्दादिष्ट् । तत्रव दूमादौ सति नियमेना-ज्ञ्यादिरस्त, धन्याद्यभावे नियमेन धूमादौ सति नियमेना-ज्ञ्यादिरस्त, धन्याद्यभावे नियमेन धूमादौ सति नियमेना-प्रतिहस्ताति सम्प्रति-पत्तिसम्भवात्। तत्र महानसादिरन्वयदृष्टान्तः'। अत्र साध्यसाध-

३ 'तीकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नचें बुद्धिताम्यं स दृष्टान्तः'—न्याय-ष्कु० १९-२४। 'तत्र दृष्टान्तो नाम यत्र मुलांविदुषां बुद्धिताम्यं'— बरकसं १० २६३। 'क्ष्टान्तवनवां द्वि यत्र पुष्पक्तनानामार्थाणां च बुद्धिताम्यं तदा वक्तव्यम्। दृष्टान्तो द्विषयः—सम्यूणेष्ट्यन्त घांधिकवृष्टा-न्तरव'—जपायहृष्य १० ४। ४ 'क्ष्टान्तो द्वेषा, प्रन्यव्यवितिकेभेदात्' 'ताष्यव्याप्तं साधनं यत्र प्रदश्ते सीऽन्वयृष्टान्तः'-चरीका० ३-४५,४६। 'बुष्टान्तो द्विषयः साधम्येणं वैधम्येणं च। तत्र साधम्येणं तावत्,

<sup>&#</sup>x27;मन्दमतींस्तु ब्रुत्यादयितु दृष्टान्तादिप्रयोगोऽप्युपयुज्यते'- जैनतकंभावा १.१६ १ 'सम्यन्युष्टान्ताभिषालयुदाहरणम्'—न्यायसार पृ०१२। 'वृष्टान्त-वचनयुदाहरणम्'—न्यायकतिका पृ० ११। २ यथा चोक्तम्—

सम्बन्धो यत्र निर्वातः साध्यसायनधर्मयोः । स बुष्टान्तः तदाभासाः साध्यादिविकसादयः ॥

<sup>---</sup>न्यायविनि० का० ३८०।

<sup>1</sup> म मुनियतता साहचर्यं । २ व म मु 'एनामेव' ।

नयोर्जावरूपान्ययसम्प्रतिपत्तिसम्भवात् । हृदाहिस्तु व्यतिरेक-वृष्टान्तः', धत्र साध्यसाधनयोरभावरूपव्यतिरेकसम्प्रतिपत्ति-सम्भवात् । दृष्टान्तौ चैतौ, दृष्टावन्तौ वमौ साध्यसाधनरूपौ यत्र स दृष्टान्त इत्यर्यानुवृत्तेः ।

§ ६५. उक्तमक्षणस्य दृष्टान्तस्य यत्सम्यग्वचनं तदुदाहरणम् । न च वचनमात्रमयं दृष्टान्त इति । किन्तु दृष्टान्तत्वेन वचनम् । तद्यथा—यो यो घूमवानसावसाविग्नमान्, यथा महानस इति । यत्राग्निर्नास्ति तत्र घूमोऽपि नास्ति, यथा महाह्रद इति च । एवं-विधेनैव वचनेन दृष्टान्तस्य दृष्टान्तत्वेन प्रतिपादनसम्भवात् ।

## [उदाहरणप्रसङ्गादुदाहरणाभासस्य कथनम्]

§ ६६. उदाहरणलक्षणरिहत उदाहरणवदवभासमान उदाहरणाभास: । उदाहरणलक्षणरिहत्यं। द्वेचा सम्भवति, दृष्टान्तस्यासम्यक्वनेनादृष्टान्तस्य सम्यक्वनेन वा । तत्राद्यं यया, यो

यत्र हेतोः सपक एवास्तित्वं स्थाप्यते । तष्टवा—यत्कृतकं तदनित्वं दृष्टम्, यदा पटार्सिरित ।'—यायग्र० १० १,२ । यत्र प्रयोजयप्रयोजक-भावेन साध्यसाधनवर्षयोगरितत्वं स्थाप्यते स साध्ययंदृष्टान्तः।'— स्थायकासिका १० ११ ।

१ 'साध्यामाने साधनामानो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृष्टान्तः'— परीक्षा० ३-४६। 'यत्र साध्यामावप्रयुक्तो हेत्वमानः स्थाप्यते स वैधय्यं-दृष्टान्तः'—साध्यक्तिका पृ० ११। ''वेधय्यंगाऽपि, यत्र साध्यामाने हेत्रोरमान एव कथ्यते। तद्यधा-यन्तित्यं तदकृतकं दृष्टम्, यद्याऽऽकाध-मिति '—स्थापप्रयुक्त ५० २।

<sup>1</sup> स सु'च' ग्रविकः ।

बोऽनिमान्। स स धूमवान्, यथा महानस इति2, यत्र यत्र धूमो नास्ति तत्र तत्राऽगिनर्नास्ति, यथा महाह्रद इति च व्याप्य-व्यापकयोर्वेपरीरयेन कथनम् ।

§ ६७. ननु किमिदं व्याप्यं व्यापकं नाम इति चेत्: उच्यते; साहचर्यनियमरूपां व्याप्तिकियां प्रति यत्कमं तहष्पाप्यम्, वि-पूर्वादापेः कर्मणि च्यहिषानाहषाप्यमिति सिद्धत्वात् । तत्तु व्या-प्यं चूमादि । एतामेव ३ व्याप्तिकियां प्रति यत्कर्तृं तहष्पापकम्, व्यापेः कर्तिर ष्वनिथ सति व्यापकमिति सिद्धेः । एवं सति व्या-

रै 'यत यत्र युमस्तत्र तत्र बिह्नारित साहुवर्यीतयमो ब्याप्तिः' — सर्कस्य 
पृ० ६१। र मर्वर बोध्यम् — साहुवर्यीतयमस्त्रां ब्याप्तिमाधित्य व्याप्यध्यापकमोव्युंत्रितपुक्तेन सक्त्रणं प्रवर्धाता प्रत्यकृता व्याप्तेक्षस्यपर्यस्तं
प्रत्यक्तिया प्रमाणमीमासाहुतार्थित वर्षविक्तम् — 'ब्याप्तिकः' ति यो व्याप्तः
भागित यत्र ब्याप्तकः तर्याक्षस्त्रां । तत्र वरा ध्याप्तक्षस्तत्या विश्वक्यते
तदा व्याप्तस्य व्याप्ते वर्षां साति, यत्र वर्षाम्याप्तितः तत्र
सर्वतं माव एव व्यापकस्य स्वायते धर्मी व्याप्तिः । तत्रवर व्याप्यमायोक्षाः
व्याप्तर्यते ब्याप्तातास्त्रीतिः । 'प्त्रा तृ व्याप्यक्षमेवा व्यापित्रक्तिः
तदा व्याप्तस्य वा गमकस्य तत्रवे व्यापके गामे सति यत्र वर्षामिष्व व्यापको
तत्त तत्रेव भावः, न तदमावेशि व्याप्तितिः । 'प्त्राप्तः
रित्त तत्रेव भावः, न तदमावेशि व्याप्तितिः
तदा व्याप्त्रभावः वर्षाम्यक्ताः
प्रतिव क्षत्र भावः, न तदमावेशि व्याप्तितिः
व व व्याप्तिवायान्याक्षमेयवर्षात्वेशि व्याप्त्रस्ति व सूपारेसँगकत्वम्, व्यापक्तर्यव व वह्नवादेगम्यत्वम्, विशिष्टव्यात्वित्वद्वात्वात् । व्याप्त्रम्य

<sup>1</sup> मा म मृष 'बह्निमान्'। म्रमेतनब्याप्तिस्याम्निशब्दप्रयोगापेक्षया द प्रतेरेव 'मिन्मान्' पाठो मुले निक्षिप्त:। 2 द 'इत्यादि'। 3 स सृष 'एनामेव'। 4 म 'थबी', द 'ब्बण्णि'।

मिनव्यिन्निति, यत्र बुमो बत्तेते तत्र नियमेनाश्निवंत्तेते इति, यावत्सवंत्र भूमविति नियमेनाश्निदश्चेनात् । भूमस्तु न तथाऽभ्नि व्यान्नोति, तस्याङ्गारावस्थस्य बूमं बिनापि बत्तेनात्।। यत्राग्नि-वंत्तेते तत्र नियमेन घुमो2 बत्ति इत्यसम्भवात्।

§ ६८. 'नत्वार्द्रेन्धनमस्ति व्याप्नोत्येव बूम इति चेत्;' प्रो-मित बूमहे। यत्र यत्राविच्छित्रमूनो3 बूमस्तत्र तत्राग्निरिति यथा, तथैव4 यत्र यत्राऽऽद्रेन्धनोऽग्निः तत्र तत्र बूम इत्यिष सम्मवात्। बह्निमात्रस्य'तु बूमविशेषं प्रति व्यापकत्वमेव',

व्यापकेनैन सहोपलब्धेः, व्यापकस्य तु व्याप्याभावेऽश्रुपलब्धेरित भावः । इदं च बौढविदुषाऽर्ष्वे**टेनापि हेतुबिसुटीकायां** निरूपितम् । व्याप्यव्यापक-मधिकृत्यात्र श्लोकः :---

व्यापकं तदतिनळं व्याप्यं तिनळमेव व । साम्बं व्यापकमित्वाष्ट्रः सावनं व्याप्यमुख्यते ॥' प्रमाचमी० टि० प० ३७ ।

१ धय नायं नियमः वत् 'धानिरेष यूनं व्याप्तीति, न यूनीऽनिनम्' इति, यून्तवाऽप्याऽऽद्धेंन्यनानित्र्याफलदण्यंतान्त्र (चनाऽऽद्धेंग्यनोन्नित्त्र तत्र नियमेन यूनो वर्तते' इति, यावत्यलंनाऽऽद्धेंन्यतिकति यूनोपलक्ष्येः, तथा चानेरिप यूनवद्वपायत्यम्, ततस्य तत्राचीप गमकत्वं स्वीकार्यनित्याधायेन शक्कृते निव्यत्ति । १ समाधते क्षीमिति । क्षाद्रेंग्यनस्याजेर्युमच्याप्तवेऽपि विक्तानात्रस्य । १ वर्णायत्यस्य क्षिति नोन्तद्योग हति भावः । ३ बक्कितानात्रस्य । ४ न व्यापल्यत्वित्यर्थः ।

<sup>1</sup> क्या 'वर्तमानात्', च चु 'वर्तमानत्वात्' 2 क्या च चु 'तत्र धूमो-ऽपि नियमेन' । 3 व 'यत्र यत्रानवच्छिन्नमूलो' । 4 व 'तवा' ।

अनुमानस्य तावन्मात्रा। पेक्षत्वात् । ततो यो यो भूमवानसाव-साविनमान्, यवा महानस इत्येवं सम्यय्द्रध्यान्तवचनं बक्तव्यम् । विपरीतवचनं तु दृष्टान्ताभासः एवेत्ययमसम्यय्वचनरूपो प्रन्वय-दृष्टान्ताभासः । व्यत्तिकव्याप्तौ तु व्यापकस्यान्तेरमावो व्याप्यः, व्याप्यस्य पुमस्याभावो व्यापकः । तया सति यत्र यत्राध्यमान-स्तत्र तत्र पूनाभावो यथा हद इत्येवं वक्तव्यम् । विपरीतकथनं तु, असम्यवचनत्वादुदाहरणानातः एव । भ्यद्रस्थान्तवचनं 2 तु, अन्वयव्याप्तौ व्यत्तिकृष्टान्वचनम्, व्यत्तिकव्यान्तावन्यय-दृष्टान्तवचनं च, उदाहरणाभासौ । स्पष्टमुदाहरणम् ।

§ ६१. ननु गर्भस्थो मैत्रीतनयः ३ श्यामः, मैत्रीतनयस्वात्, साम्प्रतभीत्रीतनयबत् इत्याचनुमानप्रयोगे पञ्चसु मैत्रीतनयेष्य-न्ययङ्ग्यानेषु 'यत्र यत्र मैत्रीतनयस्व तत्र तत्र स्थामस्वम् इत्यन्वय-व्याप्तः, व्यतिरेकदृष्टान्तेषु गौरेष्वमैत्रीतनयेषु सर्वत्र 'यत्र यत्र

१ 'पर्वतो बह्निमान् धूमात्' इत्यनुमाने बह्निसामान्यस्यापेसणात्, न तु बह्निमियेषस्य । नातो किष्वदृषि दति आवः । २ धन्वयवृष्टान्ताभासो द्विषः —पृष्टान्तरसासम्यव्यवनमङ्ग्रान्तरस्य सम्यव्यवनं च, तत्रायमाद्यः । ३ धन्ययपृष्टान्ताभासस्य ( उदाहरणाभासस्य ) द्वितीयभेदसपृष्टान्तस्य सम्यव्यवनात्यं दर्शयति सब्द्वानिति । ४ धनयोच्याहरणाभासयोच्योच्याहरणं सम्दर्भवेत्यवः ।

<sup>1 &#</sup>x27;प्रनुमातुस्तावन्मात्रा' इति **म मु** पाठः । 2 मु 'प्रदृष्टान्तवचन' नास्ति । तत्र त्रृटितोऽयं पाठः । 3 मु 'मैत्रीतनयः' नास्ति । 4 द प 'सम्मत' पाठः ।

स्थाभत्यं नास्ति तत्र तत्र भैत्रीतनयत्यं नास्ति' इति व्यतिरैकव्या-प्तेरच सम्भवाम्निरिचतसायने गर्भस्यमैत्रीतनये पक्षे साम्यभूत-स्याभत्यसन्देहस्य'मुणत्वात्। सम्यगनुमानं प्रसञ्चेदिति चेत्; तः दृष्टान्तस्य विचारान्तरबाधितत्वात् ।

१ अतो गर्भस्य स्यामत्वस्य सन्देहो गौणः, स च न मैत्रीतनवत्वहेतोः समीचीनत्व बायकः । तथा च तत्समीचीनमंबानुमार्गामितं श्राङ्कित्याः । २ मैत्रीतनपत्वम् । ३ मैत्रीपुत्रीमन्त्रपुर्वः । ४ ततो न मैत्रात्वत्वत्यन्त्व-रण बायमानं त्यामत्वं प्रति मैत्रीतनपत्वं आत्मिति त्रावः । ४ हत्यं च । ६ स्यामत्वत्विका सामग्री, सा चात्र विशिष्टनामकर्मानुग्रहीतशाकाखाहार-परिणामः, तत्सत्वे एव स्यामत्वसत्वम्, तदमावे च तदमाव इति भावः । ७ विशिष्टनामकर्मानुग्रहीतशाकाखाहारयरिणागः । ८ गर्भस्य मैत्रीतनये ।

<sup>1</sup> म 'गोणत्वा'। 2 व मा म मु 'दबामरूप'। 3 मा प म मु कुलालचकादिकमन्तरेणापि'।

निक्कीयत' इति सन्दिग्धासिद्धः। मैत्रीतनयत्वं तु प्रकारणत्यादेव।

६ ७१. 'केचित्2 "निरुपाधिकः सम्बन्धो व्याप्तिः" [ ]इत्यभिषाय "साधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्या-प्तिरूपाधिः" [ ] इत्यभिदधतेउ । सोऽयमन्योन्या-

१ इयासत्वसामग्रचन्तर्गतविधिष्टनामकमदिरतीन्द्रियत्वान्निश्चयासम्भ-बात्। २ मैत्रीतनयत्वस्य स्यामत्वं प्रति कारणत्वाभावादेव। ३ तन् नाकरण-त्वान्मैत्रीतनयत्वं श्यामत्वं प्रत्यगमकम्, श्रपि तु व्याप्त्यशादात् । व्यप्तिर्हि निरुपाधिकः सम्बन्धः। स चात्र नास्त्येव, शाकपाकजत्वोपाधिसत्त्वेन मैत्रीतन-बत्वस्य निरुपाधिकत्वासम्भवादिति केषाञ्चिदाशयं प्रदर्शेयस्राह केचिदिति । केचित् नैयाधिकादय इत्यर्थः। ४ 'ननु कोऽयं प्रतिबन्धो नाम ? भनौपाबिकः सम्बन्ध इति ब्र्मः ।'—किरनावली पृ० २१७ । सनौपा-धिकः सम्बन्धो ब्याप्तिः । ग्रनौपाधिकत्वं तु यावत्स्वब्यभिचारिब्यभिचारि-साध्यसामानाधिकरण्यमः यावत्म्बसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिप्रति-योगिकात्यन्ताभावसमानाधिकरणसाध्यसामानाधिकरच्यं वा। यावत्साधना-व्यापकाव्याप्यसाध्यसामाताधिकरच्यमिति निवित्तवयार्थः।'-वैश्लेषिक-सुत्रोपस्कार पु० ६२ । ५ 'साधने सोपाधिः साध्ये निरूपाधिरेबोपाधि-त्वेन निश्चेयः । XXX उपाधिलक्षणं तु साध्यव्यापकत्वे सति साधनास्यापत्वमित्युक्तमेव ।'-किरचावसी पृ० ३००, ३०१। 'नत्व-नौपाधिकत्वमुपाधिविरहः, उपाधिरेव दृष्परिकलनीय इति चेन्न; साध्य-ब्यापकरवे सति साधनाव्यापकत्वस्योपाधित्वात् । तद्वतम्-साधने सोपाधिः साध्ये निरुपाधिरुपाधिः ।'--वैशेविकसुत्रोपस्कार पृ० ६३ । 'साध्यव्याप-करवे सति साधनाऽव्यापकत्वमूपाचि:। साध्यसमानाचिकरणाऽत्यन्ताभावा-

<sup>1</sup> म 'सकारणादेव' । 2 मुकश्चित' । 3 मु 'समिषते' ।

श्रयः'। प्रपश्चितमेतदुपाचिनिराकरणं कारुव्यककिकायामिति विरम्यते।

## [उपनयनिगमनयोस्तदाभासयोश्च सक्षणकवनम्]

अतियोगित्वं साध्यव्यापकत्वं । साधनवन्निच्छात्यन्तामावप्रतियोगित्वं साधनाञ्च्यापकत्वम् । साधनाञ्च्यापकत्वम् । साधनाञ्च्यापकत्वम् । साधनाञ्च्यापकत्वम् । स्वा प्रदान्यन्तमाञ्च्यापकत्वम् । स्व व कृत्यत्वमाञ्च्यापकत्वमानि । स्व व कृत्यत्वमाञ्च्यापकत्वमानि । स्व व व कृत्यत्वमाञ्च्यापकत्वमानि । स्व व व कृत्यत्वमानि । साधनाञ्च्यापकत्वावार्ग्वस्यम् स्व साधनाञ्च्यापकत्वावार्ग्वस्यम् स्व साधनाञ्च्यापकत्वावार्ग्वस्यम् । स्व साधनाञ्च्यापकत्वावार्ग्वस्यम् । स्व साधनाञ्च्यापकत्वाप्यव्यापकः, व साधनाव-कृत्यम् । स्व साधनाव्यापकत्वमाण्यव्यापकः, व साधनाव-कृत्यमाण्यव्यापकः, व साधनाव-कृत्यमाण्यव्यापकः, व साधनाव-कृत्यमाण्यव्यापकः, व साधनाव-कृत्यमाण्यव्यापकः, व साधनाव-कृत्यमाण्यव्यापकः, व साधनाव-कृत्यमाण्यव्यापकः, व साधनाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापक्यमाणकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापक्यमाणकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापकाव्यापक

१ व्याग्तिनस्रमस्योपाधिवर्भस्वादुपाधिनस्रमस्य च भ्याग्तिवरित-त्वात् । तथा च ध्याग्तिबर्दे सति उपाधिबर्दः स्थात् उपाधिबद्दे च सति व्याग्तिबर्दः स्वादिखेनस्योग्याख्यः। यथा चोक्तम्—नाप्यनीपाधिकः स्वस्यम्, उपाधेरेव वृषंपत्वात् । बुक्क्षचेत्रिष वृष्टंहत्वात्, सुबह्त्वेऽप्यन्योन्याख्यात् । वास्यव्यापकस्यावेष्यांगिव्याद्वाचीत्व्यव्यान्यान्यात्वात् । वास्यव्यापकस्यावेष्यांगिव्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्व्याद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाच्यायाद्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वयाद्वाचीत्वया मनम् —तस्मादिग्नमानेवेति । अनयोर्व्यत्ययेन कथनमनयोरा-भासः । अवस्ति। मनुमानम् ।

[परोक्षप्रमाणभेदस्यागमस्य निरूपणम्]

§ ७३. 'प्रथागमो लस्यते2 । ग्राप्तवाल्यनिवन्धनमधँज्ञान-मागमः' । अप्रजागम इति लस्यम् । ग्रवशिष्टं लक्षणम् । ग्रर्थं-ज्ञानमित्येश्वातरपुच्यमाने प्रत्यक्षादावतिच्याप्तिः, ग्रत उन्तरं वाल्य-निवन्धनमिति । वाल्यनिवन्धमधँज्ञानमित्युच्यमानेऽपि ऽयाद्-च्छिकसंवादिष् विप्रलम्भवाल्यनन्येषु सुप्तोन्मतादिवाल्यन्यज्ञेषु वा नदीतीरफलसंसगीदिज्ञानेष्वतिच्याप्तिः, ग्रत उक्तमाप्तेति'। ग्राप्तवाल्यनिवन्धनज्ञानमित्युच्यमानेऽप्याप्तवाल्यकमैके श्रवाण-प्रत्यक्षेऽतिव्यान्तिः, ग्रत उक्तमर्यति । श्रवंस्तात्यवंश्वः (प्रयो-जनाल्ड)इति यावत्'। श्रवं एवा 'तात्यवंभेव वचित्र'

<sup>1</sup> मु 'इत्यवसित' । 2 द 'तिरूपते' । 3 द 'तत्रागर्म' । 4 स सु 'तावदुष्यमा' । 5 द 'वादृग्विसंवादिवित्रलम्भ' । 6 स सु ष 'तात्वयंरूप' । 7 मु 'सर्थ एव' नास्ति ।

इत्यसियुक्तववनात् । तत् भाग्तवाक्यविवन्यनमर्वकाणिमस्युक्त-यागमलसर्वः निर्दोषमेव । यत्रा-"सम्बन्धवर्वनकानवारियाणि मोक्समर्यः" [उत्त्वार्वतुः १-१] इत्यादिवाक्यार्वकानम् । सम्यप्-दर्वनादीनिः। मोक्सस्य सक्तकमंत्रवस्य मार्य उपायः, न तु मार्याः। तत्तो भिक्तस्वराणानां दर्वनादीनां नयाणां समुदितानामेव मार्गस्यम्, न तु अत्येकमित्ययमर्थां मार्गः इत्येकवयनप्रयोगतात्पर्ये सिद्धः। प्रयमेव वाक्यार्थः। मन्नैवार्थे प्रमाणसाध्यां संज्ञवादिनिवृत्तिः 3 प्रमितः।

[माप्तस्य नक्षणम्]

१ झाप्तस्य स्वरूपं विज्ञावसानः परः पृच्छति कः कुनरस्वास्य इति । २ 'तत्रापिः साकारकरणादिगृषः "सुरुपात्मतिवृद्धपर्धः कस्त्रश्चरस्वकाः" स्थापिना सामितः! —स्यस्यः कष्टसान पृष्ट २३२। तया विधिप्यो सोर-सामाप्त इति नावः। ३ शुर्वकेवितनो हि सुवैत तकनार्यात्र प्रतिवृद्धस्ति ।

मृष 'दीत्यनेकानि', म 'दीत्येतानि'। 2 सु 'प्रयोगस्तात्वर्ष'।
 म 'साध्यसंशयादिनिवत्तिः'।

षत उसरं प्रत्यक्षेति । प्रत्यक्षप्रमिततकलार्थं इत्येताकत्युच्यकाने । 'विद्वेष्यतिव्याप्तिः । मत उसरं परमेत्यादि । परमहितं ३ तिः श्रेष-सम्, तपुरपेष एषम्हानः श्रामुख्येत प्रवृतिः । 'कान्यम तु प्रकानु रो-यापुस्यकंतरवेनिति भावः । नेवंशियः तिद्वयप्तेष्यो, तस्यानुष्येषा-स्वतात् । ततोजेन विद्येषणेन तत्र नातित्याप्तिः । भ्रास्ससद्भावे प्रमाणपुरुष्यस्तन् । 'वेषायिकावाभिमतानामान्याभावामसवंत्र-त्वाह्यत्यक्षप्रमितित्यादिविद्येषणेनेव निरासः' ।

६७५. ननु नैयायिकाभिमत झाप्तः कथं न सर्वज्ञः इति चेत्; उच्यते; तस्य 'ज्ञानस्यास्वप्रकाशकत्वादेकत्वाच्च विशेषणञ्चतं स्वकीयं ज्ञानमेव न जानातीति तद्विशिष्टमारमानं 'सर्वज्ञेष्ठस्' इति कयं जानीयात्? एवमनात्मज्ञोऽवससर्वज्ञ एव । प्रयस्थितं च

'णिक्कम्मा ब्रहुगुणा किंचूणा बरमबेहवो सिद्धा ।

सोवणाठिवा चिच्चा उप्पाद-व्यक्ति संजुता ॥'—इव्यक्तं १४। २ निन्त्रेयसातिरिक्ते विवये । ३ धमुस्त्रेन, गोणस्पेणेरवर्षः । ४ द्वितीय-प्रकाये । ३ स्वावृत्तिः, ततो न तत्राप्यतिष्याण्यिरिति मादः । ६ नैया-यिका हि आनं आनान्तरतेषं मन्यन्ते । ततो तैरान्त्रेलेनाभिमतो महे-स्वरः स्वज्ञानस्याप्रवेदनातिद्विण्टस्यासमोऽप्यज्ञानान्त सर्वेश इति मादः ।

१ प्रशरीरिणो मुक्तात्मानः सिद्धाः सिद्धपरमेष्टिन इत्युच्यन्ते । उक्तं च---

<sup>1</sup> व 'इत्युज्यमाने' मु 'इत्येताबदुच्यमाने' । 2 व 'परमेति' । 3 मु परम हित' 4 म 'सम्भवति' इत्यधिकः पाठः ।

सुगताबोनामाप्ताभासत्वमाप्तमीमासाविवररो भीमवाचार्यपावे -रिति विरम्यते । वाक्यं तु 'तन्त्रान्तरसिद्धमिति नेह' सक्यते ।

१ बण्डसत्वाम् । २ बीमञ्जूङ्गक्ककुषेदैः । आप्तमीमीवालकुरि (अप्टबकुष्यां) च श्रीक्षित्रान्यस्थार्गितिरत्विर बोम्यम् । ३ वरिष्यम् पवानां परस्परापेकाषां निरपेकः सनुदायो बाक्यम् । — स्वयक्त क्षयकः १० २८५ । व्यक्तिसम्बोन्यापेकाषां निरपेकः सनुदायः यदम् । यदानां तु परस्परापेकाषां निरपेकः सनुदायो बाक्यम् ।—स्वामकुम् ० १० ७३७ । अमेषकः ५० ४४६ । व्यक्त प्रतिपद्यक्तित्व परस्परापेकीषु यदेषु सनुदि-रेषु निराकाङ्गस्यं तस्य वाक्यु बाक्यव्यविद्वितित प्रतिपद्यमम् ।'— अमेषकः ५० ४४६ । वाक्यं निविद्यन्यसमुद्रावः । यवाहः—

> पदानां संहतिर्वाक्यं सापेकाणां परस्परम् । सास्यताः कल्पनास्तत्र पश्चास्तन्तु वयाययम् ॥

—स्वाबाव० टी० टि० पृ० ६ । 'बर्धानामन्योन्यापेक्षाणां संहतिः पदम्, पदानां त् वाक्यमिति ।'—

प्रभावनवतः ४-१० ।

परेत्तु वास्त्रस्त्वभागित्वमविमत्तम्—'भास्त्रातं साम्ययं स्कारकं
स-कारक-विकेषणं वास्त्रस्त्वभागितं स्वत्यस्त् अपरः माह—सास्त्रातं
स-कारक-विकेषणं वास्त्रस्त्वभागितं स्वत्यस्त्वभागितं । एकतिक्
वास्त्रस्त्वभागितं स्वत्यस्त्रम् 'भारतः बहानाः २-१-१। तित्-सुवन्तः
वास्त्रस्त्रभागितं स्वत्यस्त्रम् 'भारतः बहानाः २-१-१। तित्-सुवन्तः
पत्रस्त्रभागितं स्वत्यस्त्रम् 'भारतः वहानाः १-१-१। तित्-सुवन्तः
पत्रस्त्रभागितं स्वत्यस्त्रम् अतिसन्त्रस्त्रमानः । स्वत्यस्त्रम् १० १९० । 'यदस्त्रम् वास्त्रम् ।-म्यास्त्रमः
पूर्व १६० । स्वत्यस्त्रमः १० ९० । 'यदस्त्रमः वास्त्रमः । स्वत्यस्त्रमः

## [ द्वर्यस्य लक्षणम ]

\$ ७६. 'श्रथ कोऽयमर्थो नाम ? उच्यतेः श्रथोंऽनेकान्तः । श्रथं इति लक्ष्यनिर्देशः, श्रमिधेय इति यावत् । श्रनेकान्त इति

नय गुनलां दण्डनेति ।'-- तक्तंनं ० पृ० १२२ । 'प्रयात्र प्रसङ्गाम्सीमासकं-वान्यलक्षणमर्भद्वारेण प्रदर्शयितुमाह---

साकाङ्कावयवं भेरे परानाकाङ्काशस्त्रकम् । कर्मप्रचानं गुणवदेकावं वाक्यमिष्यते ॥— वाक्यप० २-४ ।

नियः साकाङ्क्षत्राञ्यस्य व्यूहो वाक्यं चतुर्विषम् । सुप्तिङन्तवयो नैवमतिभ्याप्त्याविदोवतः ॥

यादृश्याच्यानां यादृशायंविषयताकान्वयवीषं प्रत्यनुकूला परस्परा-काद्भा तादृश्याच्यस्तोम एव तयाविषायं वाक्यम्। -शम्यकः हलो. १३।

'बाब्यं स्याद्योग्यताकाङ्क्षासक्तव्यक्तः पदोष्ट्यः।'-साहि०व० २-१। 'पदानामभिष्रित्सार्थयनाकारः सन्दर्भो वाक्यम्।'-काव्यमी० पू० २२। मन्यदिप वाक्यतक्षणं कैश्वदक्तम--

प्रास्थातसम्बः $\{\gamma\}$  सङ्कातो $\{\gamma\}$  जातिः सङ्कातबर्तिमी $\{\gamma\}$  । एकोजनयपनः सम्बः $\{\gamma\}$  कमी $\{\chi\}$  बुद्ध धनुसंहृती $\{\zeta,\omega\}$  सं पदमाधं $\{z\}$  पर्व चान्पर्य $\{\xi\}$  पर्व साप्तिमित्सपि $\{\gamma\}$  । बास्पं प्रति मर्तिमित्ना बहुधा न्यायबैदिनाम्  $\mu$ 

-- बाक्यप० २-१, २ ।

and seem

तत्र पूर्वोक्तमेव 'पदानां परस्परापेक्षाणां निरपेक्षः समुदायो वाक्यम्' इति वाक्यलक्षणं समीचीनम् । अन्येषां तु सदोषत्वादितिः प्रतिपत्तव्यम् । ४ न्यायदीपिकायामः।

१ प्रर्थस्य स्वरूपं प्रतिपादयितुमाह **समेति** ।

लक्षणक्षयनम् । 'धनेके प्रन्ताः वर्माः सामान्य-विशेष-पर्याय-गुणाः बस्वेति सिद्धोऽनेकान्तः । तत्र सामान्यमनुबृत्तिःश्वरूपम् । तद्धि बटंदर्व पृथुकुणोदराकारः ३, गोत्वमिति सारमादिमत्वमेव । तस्मात्रे व्यक्तितोऽत्यन्तमन्यन्नित्यमेकमनेकवृत्ति । प्रत्यया—

१ धनेकासस्य ध्युत्वतिभूक्षेत्र तक्षणं निबच्नाति बनेके इति । २ धनू-गताकारप्रतीतिविषयमित्यर्थः। प्रजायं विशेषः-'सामान्यं द्विविषम्-अध्वेता-सामान्यं तिर्येक्सामान्यं चेति । तत्रोध्वेतासामान्यं कममाविषु पर्यायेध्वे-करवान्त्रयप्रत्यवंशाहा द्रव्यम् । तिर्यक्सामान्य नानाद्रव्येषु पययिषु च सावृत्तेत्रप्रेत्यमग्राह्यं सद्शपरिणामरूपम् ।'--चुन्त्यनुशा० टी० पृ० ६० । 'सामान्यं देवा तिर्वयुष्वंताभेदात् । ४-३ । सदृशपरिणामस्तिर्वक् सण्ड-मुण्डाविषु गोत्ववत् । ४-४ । परापरविवर्त्तं व्यापि इव्यमूर्व्वता मृदिव स्था-सादिन्' ।४-५। — परीकानुकः । ३ 'सामान्यं द्विविवं परमपरं च । तत्र परं सत्ताः, मपरं सत्ताव्याप्यं इव्यत्वादि । \* \* तत्र नित्यमनेकव्यक्तिवृत्ति सामा-त्यम्, नित्यत्वे सति स्वाश्रयान्योन्याभावसामानाधिकरण्यं वा । परमपि सामान्यमपरमपि तथाऽपरं तु सामान्यं विशेषसंज्ञामपि सभते ।'-वैशे-विकसुत्रोपः पृ० ३४.। तम्र युक्तम्--- नित्यैकरूपस्य गोत्वादेः कम-यौग-पद्माम्यान्यंक्रियाविरोधात् । प्रत्येकं परिसमाप्त्या व्यक्तिषु वृत्ययोगाच्या-नेकं सद्शपरिणामात्मकमेवेति तिर्यक्सामान्यमुक्तम् ।'-प्र**मेवर**० ४-४, पृ० १७६ । 'तच्चाऽनित्यासर्वगतस्वभावमम्युपगन्तव्यम्, नित्यसर्वगतस्वभाव-त्वेऽर्थिक्याकारित्वायोगात्। ... तत् (सामान्य) सर्वसर्वगतं स्वव्यक्तिसर्व-गतं वा ? न तावत्सबंसवंगतम्; व्यक्त्यन्तरावेऽनुपलम्यमानत्षाद्वपक्तिस्वा-त्मवत् । ... नापि स्वम्यन्तिसर्वगतम्, प्रतिब्यन्ति परिसमाप्तत्वेनास्याऽने-

<sup>1</sup> मु 'पर्याया गुना'। 2 म व मु 'अनुवृत्त' १' 3 आ प 'पृथ्युंघ्नी-दराजाकार'।

कलानुवङ्गाद्वपक्तिरवरूपवर् । काल्स्यकरेखाम्यां वृत्यनुवर्त्वस्थासस्व । किञ्च, एकत्र व्यक्ती वर्वात्यना वर्तमानसायत्व वृत्तितं स्वात् । तत्त्व हिं वृत्तित्वस्त् हे यमनात्, विश्वेन सहीरावार्तः, यहं से सम्रावादः । वात्त्व ग्रामानस्व प्रिक्तं स्वात्तः । स्वात्तः । वात्त्व ग्रामानस्व प्रिक्तं स्वात्तः । विश्वेन्यत्ते । वात्त्व ग्रामानस्व प्रिक्तं स्वात्तः । विश्वेन्यत्ते । वात्त्व ग्रामानस्व प्रिक्तं । वात्त्व ग्रामानस्व प्रात्व । वात्त्व ग्रामानस्व । वात्त्व वात्त्वस्त्रात्वा । नात्त्वरित्वायोग्तं, प्रापरित्वस्त्रव्यव्यवस्त्रात्वस्त्वस्त्रायां । स्वात्त्वस्त्रात्वः । स्वात्त्वस्त्रात्वः । वात्त्वस्त्रात्वादः । वात्त्वस्त्रात्वादः । वात्त्वस्त्रात्वः । स्वात्त्वस्त्रात्वः । वात्त्वस्त्रात्वः । स्वात्त्वस्त्रात्वः । स्वात्त्वस्त्रात्वादः । स्वात्त्वस्त्रात्वादः । स्वात्त्वस्त्रात्वादः । स्वात्त्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वादः । स्वात्त्वस्त्रात्वादः । स्वात्त्वस्त्रात्वादः । स्वात्त्वस्त्रात्वादः । स्वात्त्वस्त्रात्वादः । स्वात्त्वस्त्रात्वादः । स्वात्त्वस्त्रात्वस्त्रात्वादः । स्वात्त्वस्त्रात्वादः । स्वात्त्वस्त्रात्वादः । स्वात्त्वस्त्रात्वादः । स्वात्त्वस्त्रात्वादः । स्वात्तः स्वात्त्वस्त्रात्वादः । स्वात्तः स्वात्त्वस्त्रात्वादः । स्वात्तः स्वात्तः । स्वात्तः । स्वात्तः । स्वात्तः । स्वात्तः । स्वात्तः । स्वात्वादः । स्वात्तः । स्वात्वः । स्वात्तः । स्वात्वः । स्वात्तः । स्वात्तः । स्वात्वः स्वात्वः स्वात्वः स्वात्वः । स्वात्वः स्वात्वः स्वात्वः स्वात्वः । स्वात्वः स्व

'न याति न च तत्रासीदस्ति पश्चाम्न बांशवत् ।

नहाति पूर्व नावारमहो व्यसनसन्तितः ॥'—त्रमेवकः पृ० ४७३ । किञ्च, इदं सामान्यं व्यक्तिस्यो भिन्नं चेत्;तत् व्यक्त्युत्पत्तौ उत्प्रवत

न वा ? ययुत्पवते, तहरेवानित्यवव । नोत्यवते बेश्वः, तत्र उत्तिपदेवे विविधः त वा ? यदि विचते, व्यवस्तुत्यतेः पूर्वमिषं गृष्ट्यते । प्रम तहरेवे विचते त वा ? यदि विचते, व्यवस्तुत्यतेः पूर्वमिषं गृष्ट्यते । प्रम तहरेवे वत् नारित, उत्यन्ते तु व्यवस्त्रिको व्यवस्त्रावदेवे व्यवस्त्रावत् प्रमाण्यत् तृ मृत्यत्वः तत् माण्यत् पूर्वव्यक्ति विचतः वत् माण्यत् प्रमाण्यतः वत्याः तम्यत्विका तस्याः तम्यत्विका वत्याः तम्यत्विका वत्याः तम्यत्विका वत्याः तम्यत्विका वत्याः तम्यत्विका वत्याः तम्यत्विका वत्याः वत्यः वत्याः वत्यः वत्याः वत

न 'याति न च 'तमस्ते न 'पश्चादस्ति 'नांचवत्।।
'जहाति पूर्व नाभारमहो' व्यवनसन्तिः'।। [ ]

क्षितं विम्मानदांशत2दूषभगणप्रसरप्रसङ्गात्'। पृयुवुध्नोवराकारादिदर्शनानन्तरभेव 'भटोऽपं चटोऽपं भौरयं गौरयंग'

१ गोत्वादिसामान्यं हि व्यवस्वन्तरं न गण्डिति निष्क्रियत्त्रोपमान् । २ व्यक्तिदेशं, यत्र गोपिष्यं उत्पावतं तत्र न गोपिष्यंत्रेतातृष्यं विद्यतं देशस्यापि तस्य गोत्वापतः । ३ न वा गोपिष्यंत्रादातृष्यं विद्यतं देशस्यापि तस्य गोत्वापतः । ३ न वा गोपिष्यंत्रादात्त्रन्तरं तेन सहोत्यवतं, तस्य नित्यत्वाप्तुत्रमान् । अप्यत्याः जीवत्यत्वतं कृत्यत्व । ४ न व प्रमत्त्वनाधारं गोपिष्यं त्यवत्ति, तस्यागोत्वापतः । १ भ न व प्रमत्त्वनाधारं गोपिष्यं त्यवत्ति तस्यागोत्वापते । १ भ न व प्रमत्त्वनाधारं गोपिष्यं त्यवत्ति तस्यागोत्वापते । रित्यत्वे तिष्यं गोष्टा धावद्यं कर्यं वा एतेवासपिद्यायं व्यवस्ववन्तिः दूवण्यपत्परा, वृषा स्थितिरित्यावत् । ७ कार्तिकं व्यवस्वितिरित्यावत् । ७ कार्तिकं व्यवस्वितिरित्यावतः । तस्याव्यातिकंपि (१-११६) मूल-क्षेणेपस्यस्ये । एत्यत्व प्रमाव्यातिकंपि (विकाणस्योजका। ततः सम्यविति दिवाणस्ये कर्याविष् वृष्यस्ये कर्यस्यः स्थाविति । ॥ दिवाणितः

<sup>1</sup> प मु 'नाशवत्' । 2 मु 'दूषित' ।

इत्याद्यनुब्तप्रत्यसम्भवात् । 'विश्वेषोऽपि 'स्कृतोऽपं वटः, सूदमः' इत्यादिव्यावृत्तप्रत्यशासम्बन्नां घटादिस्वरूपमेव । 'तथा चाह् अगवान् मारिक्यनिवभट्टारकः—''सामान्य-विश्वेषात्मा तदर्यः'' [परीक्षा॰ ४-१] इति ।

§ ७७. 'पर्यायो द्विषदः—प्रापंपयांयो व्यञ्जनपर्यायद्वेत । तत्रापंपर्यायो प्रुतत्वभविष्यत्वसंस्पर्धरहितगुद्धवत्तमानकालावः-च्छिमनं बस्तुस्वरूपम् । तदेतदृषुतुत्रजनपर्विषयमामनन्त्यिभयुक्ताः । एतदेकदेशावलिम्बनः त्वलु सोगताः शांककाविनः । व्यञ्जनं व्यक्तिः प्रवृत्तिनिवृत्तिनवमनं जनानयनावर्षेत्रयाकारित्वम्, अनेपेपत्तिकाः पर्यायो व्यञ्जनपर्यापः, मृदादेः [यया] पिण्ड-स्वास-कोश-कृष्ठन-वट-कणालादय-४ पर्यायाः ।

नोक्तकारिकया दशितानि दूषणानि, तेयां गणः समूहस्तस्य प्रसरो विस्तरस्तस्य प्रसङ्गस्तस्मादित्ययः।

१ प्रमुगवप्रतीतिभावान् । ततो वटलादिसामान्यं घटादिव्यक्तेः कव-िक्वदीस्मानवेदेयवसेवम् । ततुक्तं परोक्षामुक-विश्वेषक् ।४-६। पर्याय-व्यतिरक्तेवात् ।४-७। एकस्मिन् द्रव्यं क्रम्भाविनः परिचामाः वर्षाया स्माप्ति ह्यंविचादांविवत् ।४-६। प्रचान्तरातो विसद्वप्रपिक्षाम् व्यतिरक्ते गो-महिलादिवद् ।४-६। ३ स्वोत्तयेव प्रमाप्यति तक्षा बाहितः । ४ संके-पतः सामान्यं विश्वेषं व निकृष्य पर्यायं निक्यविद्याह् व्यविति ।

<sup>1</sup> मु 'वलम्बन' । 2 प मु 'कालत्वाव' । 3 झा 'निबन्धनजलानय-नावर्षत्रिमाकारित्वे', स व मु 'निबन्धनजलानयनाश्चर्यत्रिमाकारित्व' । 4 व 'कपालमालादवः' ।

६ ७०. 'यावदृब्बमाविव: सक्तपर्यायानुवर्तिनो गुणाः 'वस्तुत्व-रूप-रस-गन्ध-स्पर्धादयः । वृद्बव्यत्वन्धिनो हि वस्तु-रवादयः पिण्डादयःस्वामाविवः । वृद्बव्यतःम्बन्धिनो हि वस्तु-रवादयः पिण्डादयस्वामानुवर्तन्ते, न तु पिण्डादयः स्वासावीत् । तता एव पयायाणां गुणेभ्यो भेदः'। 'यद्यपि सामान्यविशेषी पर्यायौ तथापि सङ्केतप्रहणनिवन्धनत्वाच्छन्दव्यवहारविषयत्वाच्नाम2

१ गुच तक्षयति यावविति । २ वस्तुत्त्त्रप्रमेवत्वादवः सामान्धगुणाः । रूपरसादयो विशेषगुणाः । तेषां लक्षणं तु---

त्तर्वेव्वविद्येषेण हि ये इच्चेषु च गुणाः प्रवर्तन्ते । ते सामान्यगुणा इह यथा सदावि प्रमाणतः सिद्धण् ॥ तस्मिग्नेव विश्वक्षितवस्तुनि मन्ना इहेदमिति विज्ञाः । झामादयो यथा ते इच्यप्रतिनियमिता विद्येषगुणाः ॥

—- ब्राच्यात्मक० २-७, द ।

३ गुणपर्याययोः को मेद. ? इत्यत्रोच्यते, सहस्राविनो गुणाः, कमभा-विन. पर्याया इति । गुणा हि इब्येण सह त्रिकालावच्छेदेन वर्तन्ते, न तु पर्याया, तेषा क्रमबत्तित्वाविति भावः। तथा चोक्तमृ—

धन्यधिनः किल नित्या गुनाश्च निर्मुनाययया द्वानसांशाः । इम्पाभया विनाशप्रादुर्भावाः त्वशक्तिभिः शश्चत् ॥ व्यक्तिरेकिनो द्वानत्यास्तत्काले उच्यतन्त्रयाश्चापि । ने पर्याग विविद्या उद्यानस्याविशेषसर्वातः ॥

—क्रमालक २-६, ६।

४ नतु सामान्यविशेषाविष वर्षायावेष, तत्कवमत्र तयोः पंपविष्यः पृथम् निर्देश इत्यतः श्राह वश्ववीति । सामान्यविशेषी वश्वपि वर्षायावेष तथाप्याऽजनप्रकरणानुरोषासयोः पृथम्निर्देशकर्सन्यवस्यकस्याविति ।

<sup>1</sup> व 'सत' । 2 व 'निबन्धनस्य शब्दब्यबद्वारविवयत्वादागम' ।

प्रस्तावे तयोः पृषग्निर्देशः । १तदनयोर्गुणपर्याययोः द्रव्यमाश्रयः, "षुणपर्ययवद् इव्यम्"[तस्त्रावंतु० ४.२६] इत्याखार्यानुशासनात् । तदिप्रसम्बर्भव "सन्त्रं द्रव्यम्"[ | इत्यक्तक्रीयवचनातः)।

[सत्त्वं द्विधा विभज्य द्वयोरप्यनेकान्तात्मकत्वप्ररूपणम्]

§ ७६. 'तदिप जीवद्रव्यमजीवद्रव्यं चेति संक्षेपतो द्विवषम् । 'इयमप्येतदुत्पत्तिविनाशस्यितियोगि "उत्पादव्ययध्रीव्ययुक्तं सत्"[तत्वायंत्रव्यः ४-३०] इति निरूपणात्'। तथा हि—जीव-

१ उपरेशात् । २ भगवता श्रोजमास्यातिनाऽप्युक्तम्—'सद्दृब्धसक्ष-णम्'—तस्याक्षु॰ १-२१ । ३ सत्वमपि । ४ जीवद्रब्धमधीवद्वव्यं वापि । १ समनाभद्रस्यानिभरपि तथैव प्रतिपादनात् । तथा हि—

> घट-मौति-तुकर्षार्थी नाशोत्पाद-स्वितिष्वयम् । शोक-प्रमोद-माध्यस्य बनो याति तहेतुक्कम् ॥ वयोजतो न बच्चति न वयोजित ब्रिब्रहाः । स्रगोरसक्तो नोमे तस्मातस्य स्थायकम् ॥ —स्यापस्त्री का० ५१,६०।

हरनाम्हत्य- सर्वे हि बस्तुनार्व प्रतिस्थयमुस्तावव्यवप्रोध्यात्मकं सम्प्रमुखते । बटाषिनो हि कतस्य पटिबनाक्षे साक्ष्य, मुकुटाषिनो मुकुटो-रात्ते हरं, पुत्रपतिनस्य सुवर्षास्यते माध्यस्यं जायमानं दृश्यते । व चैतर् निहेंतुकं सम्भवति । तेन विज्ञासते सुवर्षादिवस्तु उत्तराविक्यास्करम्, तदन्तरेण बोकासनुष्पत्तेरिति । एवं 'शस्य पयो दुष्यमेशाक्षं मुरुके हिन स्वे

<sup>1</sup> व 'तहदनयो' । 2 मा प 'इत्याकरज्ञवचनात्', मु 'इत्याकरजवचनात्' पाठ: । मुले व प्रते: पाठो निक्षिप्तः । स व युक्तः प्रतिवाति ।-सम्याः ।

द्वव्यस्य स्वयंप्रापकपुष्पोदये सति कनुष्यस्यभावस्य व्ययः, दिव्याः
स्वभावस्योत्पादः, चैतन्यस्वमावस्य प्रोव्यमिति । जीवद्रव्यस्य
'सर्वयंकरूपत्ये2 पुष्पोदयर्वेकत्यप्रसङ्गात् । क्वंचा भेदे पुष्पयानन्यः क्रावानन्य इति पुष्पकष्पादनवैयष्यंप्रसङ्गात् । अरोपकारेज्यात्मसुकृतापंयेव प्रवत्तात् तस्याज्यीवद्रव्यक्ष्णेकाभेको

मुद्ध्यदेवपर्यावस्येव प्रवत्तात् तस्याज्यीवद्यव्यक्षेणाभेको
भेदाभेदौ प्रामाणिकावेव ।

निवयः, नातौ दब्यति—दिध मुक्ते । यस्य च दष्यहं मुज्ये इति व्यर्भे नातौ पयोऽति—दुष्यं मुक्ते । यस्य चायोरसमहं मुज्ये इति व्रतम्, नाता व्ययस्ति । कुतः ? गोरसक्येण तयोरेकत्वात् । दुष्यक्रतस्य वीधक्येणा-भावात्, प्रपोरस्ववतस्य विधक्येणा-भावात्, प्रपोरस्ववतस्य विध्वुष्यक्ष्येणा-भावात्, प्रपोरस्ववतस्य विध्वुष्यक्ष्येणा-भावात् । तस्मातस्य वस्तु वयारमकं स्थिशुरसित्य्यारमक सुप्रदयेतद्व-नेकात्वे वैतनते इति ।'—द्यारमकं स्थिशुरसित्य्यारमकं सुप्रदयेतद्व-रास्त्रस्तेन्यस्त्रस्तिनः प्रयास्त्रस्तेनः स्थारस्त्रस्तिनः प्रयास्त्रस्तिनः प्रयास्त्रस्तिनः स्थारस्तिनः स्थारस्यस्तिनः स्थारस्यस्ति। स्थारस्तिनः स्थारस्य स्यारस्य स्थारस्य स्थारस्य

केरिसत्पर्ययविगर्भव्यति इत्यं ह्यु देति समकाले । सन्यः पर्ययभवनेषंभेद्वारेण जाङकतं इत्यात्र ॥

-बध्यात्मक० २-१६।

१ पाकिम्यः वर्षवाऽभेदे । २ मनुष्पाविषयविष्मो जीवद्यस्य कव-िञ्चरप्यत्वयामां कृतस्य फलाभावारकृतस्य च फलप्राप्तेः पुष्पवामादान्तं स्वर्थमेन स्यात् । कृतनावाकृतामानमम् कृत्वन स्मावित सावः । ३ नती-मावनुभूवमानो भेदाभेदी निष्याभूती विद्यो दा । तथा चौत्ततः श्रीसत्ववस्त-

<sup>1</sup> न नु 'देव' । 2 न न 'कान्तरूपे', नु 'कान्तरूपत्वे' । 3 स 'कारोऽप्या', नु 'कारस्वाप्या' । 4 न 'प्रतीमानात्', नु 'प्रवर्तमानत्वात्' । 5 नु 'मनुष्यपर्यावदेवपर्याय' । 6 व 'प्रतिनियय' ।

५ म्ह तथेवाजीवस्य। मृद्रम्बस्यापि मृदः पिण्डाकारंस्य स्वतः, पृष्कुन्तोदराकारस्योत्पाद , मृद्रुपस्य झ्वरविमिति सिर्द्धमुत्यावादियुक्तत्वमजीवद्रव्यस्य । स्वामिसमन्तमद्राखायीजिमतानु।सारी वासनोऽपि सदुपदेशात्प्राक्तनमजानस्वभाव हृत्तुपुपरितममर्पज्ञातस्वभाव स्वीकर्त्तं च समर्प्य भारमा स एव 
वास्त्राधिकारोत्याह "न शास्त्रमसदुद्रव्यव्यवत्" [ ] इति । 
तदेवयनेकान्तात्मक वस्तु प्रमाणवाक्यविवयत्वावर्थस्वेनावतिष्ठते । तथा च प्रयोग — "सवंमनकान्तात्मक सरवात् । यदुक्तसाध्य न, तथा क प्रयोग — "सवंमनकान्तात्मक सरवात् । यदुक्तसाध्य न, तथाक्तमसाधमम् वया गनगरविन्दमिति ।

§ =१ नतु यद्यप्यरिक्त गगने नास्त्येव तथापि सरस्यस्तीति ततो न सरवरूपहेतुश्च्यावृत्तिरितिऽ चेत्, तिह् तदेतदरिक्त्यन-धिकरणिवशेषापेक्षया सदसदात्मकमनेकान्तमित्यन्वयदुष्टान्तत्व' भवतेव प्रतिवादितमिति सन्तोष्टव्यमायुष्मता । 'उदाहृतवाव्ये-

भद्राचार्य ---

प्रमाणगोचरी सन्ती भेदाभेदी न सक्ती । तावेकत्राविरुद्धी ते गुणमुख्यविवक्षया ॥

-- धाप्तमी । का । ३६।

१ यदुक्तम्-

'तदब्रव्यपर्यायात्माऽषों बहिरन्तवच तत्त्वत ।'

-- लघीय० का० ७ ।

२ अरविन्दस्येति शेष । 🗦 प्रत्यक्षेणानुवानेन च वस्तुनीऽनेकान्ता-

<sup>1</sup> मृ 'तर्यवाजीवद्रव्यस्यापि २ म मृ मजीवस्य'। 3 मृ 'भिंमतभतानु'। 4 माम मृ 'सत्वहेतु। 5 द मृ 'इति नास्ति।

त्तरिष सम्यव्यानकानकारिकाणां मोक्षकारकारकोळा, नः संसार-कारणत्विमिति विषयविभागेन कारणाकारणात्वकत्यं प्रतिपाखते। 'सर्वं वाक्यं सावभारणम् इति न्यायात् । एवं प्रमाणसिद्धमने-कान्तात्मकं वस्तु ।

[नयं स्वरूपतः प्रकारतस्य निरूप्य सप्तत्रञ्जीप्रतिपादनम्]

§ ८२. नया विभज्यन्ते। नतु कोऽयं नयो नाम2 ? जस्यते;
प्रमाणगृहीतार्थेकवेशशही 'प्रमानुरिभप्रायविज्ञेषः । "नयो झातुरिभप्रायः" [लधीय॰का॰ १२] इत्यिमधानात्। स नयः संस्रेषण
क्षेष्ठा'—द्रव्यार्थिकनयः पर्यायार्थिकनयस्वेति। तत्र द्रव्यार्थिकनयः

त्यकत्व प्रसाध्यागनेनाचि तत्ववाचनार्यमाह वशक्कति । वय प्राचः— 'सम्प्रव्यवेनम्रानचारिचाणि मोक्सगर्तः' इत्यासमी यया सम्पर्यवेनादि-प्रयाचा मृद्धिताना मोक्षकाःगल्य प्रतिपादयति तचा सद्यारकारणत्यामाव-मिष् । तथा वागमादिप सम्पर्यवद्यानादीनां कारणाकारणात्मकत्वमनेकात्त-स्वक्ष्यं प्रतिवादित बोड्यम् ।

ज्ञानं प्रमाणमात्मावेष्यायो न्यास इध्यते । नयो ज्ञातुरमित्रायो यक्तिऽर्थपरिष्रहः ॥

३ 'नयो डिनियः— हव्याचिकः पर्यायाधिकत्व । पर्यायाधिकनवेन पर्यादत्वस्त्रमियनत्व्यम् । इतरेषां नामस्यापनाडस्याणां इष्याधिकन, सामा-यात्मकत्वान् ।'— सर्वायंक्षित १-६। यम्बेतन् सीवस्थान्वस्याधिकिः— संबेपान् डी स्थितेण इष्यावचांच्योचयो ।'—त्व० इस्यो- १० ९६६ ।

<sup>1</sup> व 'क्राच नयं विभाजित' पाठः। 2 व 'नाम नयः'। 3 म मृ 'नयः' इत्यधिकः पाठः।

द्रव्यपर्यायरूपमेकानेकात्मकमनेकात्नं प्रमाणप्रतिपन्नमर्थं विमर्श्य पर्यायाधिकतयविषयस्य भेदस्योपसर्जनभावेनावस्थानमात्रमभ्य-नुजानन्। स्वविषयं द्रव्यमभेदमेव व्यवहारयति, "नयान्तरविषय-सापेक्षः सन्नयः" | इत्यभिषानात्'। यथा सुवर्णमाम-येति । मत्र द्रव्याधिकनयाभिप्रायेण सुवर्णद्रव्यानयनचोदनायां कटकं कुण्डलं केयरं चोपनयन्त्रपनेता कृती भवति, सुवर्णरूपेण कटकादीनां भेदाभावात् । द्रव्याधिकनयमुपसर्जनीकृत्य प्रवर्तमान-पर्यायाधिकन्यमवलम्ब्यं कुण्डलमानयेत्युक्ते न कटकादौ प्रवर्त्तते, कटकादिपर्यायात् कृण्डलपर्यायस्य भिन्नत्वात् । ततो द्रव्यापिक-नयाभित्रायेण सुवर्णं स्यादेकमेव । पर्यायाधिकनयाभित्रायेण स्याद-नेकमेव। क्रमेणोभयनयाभिष्रायेग स्वादेकमनेकं च 3। युगपद्भम्य-नयाभित्रायेण स्यादवक्तव्यम्, युगपत्त्राप्तेन नयद्वयेन विविक्त-स्वरूपयोरेकत्वानेकत्वयोविमर्शासम्भवात् । न हि युगपदूपनतेन शब्दद्वयेन घटस्य प्रधानभूतयो 5रूपवत्त्वरसवत्त्वयोविविक्तस्वरू-पयोः प्रतिपादनं शक्यम् । तदेतदवक्तव्यस्वरूपं तत्तदभिप्रायैरुप-

'स द्रव्यायिकः पर्यायायिकस्य । द्रवति द्रोध्यति श्रद्भवत् इति द्रव्यम्, तदेवार्योऽस्ति यस्य सो द्रव्यायिकः ।' समीय॰ का॰ स्वो॰ ३० ।

१ उक्तं च--

मेदामेदात्मके होये भेदाभेदाभिसन्धयः।

ये तेऽपेक्षानपेक्षाम्यां लक्ष्यन्ते नवदुर्नयाः ॥--- लघीय०का० ३० ।

<sup>1</sup> व 'मम्बनुवानानः' । 2 मु 'कटकादिपर्यायस्य ततो भिन्नत्वात् । 3 व 'च' नास्ति । 4 व 'एवं च युगपटुभय' । 5 मा म मु 'कपत्वरसत्वयो' ।

न्तेतेकरवादिना समुचितं स्यावेकमक्तव्यम्, स्यावनेकमक्तव्यन्, व्यम्, स्यावेकानेकमवक्तव्यमिति स्यात् । सैवा नयविनियोग-परिपाटी सप्तभङ्गीत्पुच्यते, भङ्गशब्दस्य बस्तुस्यक्यभेदवाचक-त्वात् सप्तानां भङ्गानां समाहारः सप्तभङ्गीति' सिद्धेः ।

§ ८३. नन्वेकत्र वस्तुनि 'सप्तानां अङ्गानां कथं सम्भवः इति चेत्; यथैकस्मिन् रूपवान् घटः रसवान् गन्धवान् स्पर्धवानिति

१ नतु केयं सप्तप्रञ्जी इति चेत्; उच्यते; 'प्रस्तवशादेकत्र बस्तु-न्यविरोधेन विविप्रतिषेषकत्पना सप्तप्रञ्जी'—तस्वार्षवास्तिक १-६ ! म्यायविनिष्वयेऽपि श्रीमयकत्वकृदेवैदस्ततः—

इञ्चपर्यायसामान्यविसेन्द्रप्रविभागतः ।

स्याद्विषप्रतिवेषाम्यां सप्तप्रकृति प्रवर्तते ॥४५१॥

श्रीवधीषिकवीऽचाह-'एकत्र वस्तुयंकैकवर्गवरंतुयोगववादिवरोषेत्र ध्यास्त्रयोगः समस्त्रयोगः स्वाधितवेषयोः कल्पनवा स्यास्त्रार्थाः समस्त्रयोगः स्वत्यव्याः स्वाधितवेषयोः कल्पनवा स्यास्त्रार्थाः सम्त्रविष्यः विविधित्येषयोः कल्पनवाद्याः सम्याद्याः स्वत्यविष्यः व्याप्ताः सम्याद्याः सम्याद्याः सम्याद्याः सम्याद्याः सम्याद्याः स्वाधित्यः सम्याद्याः सम्याद्यः सम्याद्याः सम्यापः सम्याद्याः सम्यापः सम्

पृथम्ब्यंबहारनिबन्धनाः रूपवस्वादिस्वरूपभेदाः सम्भवन्ति तथै-वेर्ति सन्तोष्टब्यमायूष्मता ।

९ ८४. ऋजुसूनतयस्तु परमपर्यामाधिकः । स हि सूत्रवस्रिव-ध्यत्वास्यामपरामृष्टं शुद्धं वसँमानकासाविष्ण्यस्यसुस्वस्यं उपरा-मृण्यति । तप्तयाभिप्रायेण बौद्धाभिमतक्षणिकत्वसिद्धिः । एते नया-भिप्रायाः सकलस्वविषयाशेषात्मकमनेकान्तं प्रमाणविषयं विभव्य व्यवहारत्यानि । स्यादेकमेव वस्तु दृध्यास्मता न नानानं, स्यान्नानैव पर्यावास्मना नैकमिति । तदेतस्यतिपादितसाबार्यसमन्तमप्र-स्वावितिः--

'भ्रनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाण-नयसाधनः।

भनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽपितान्त्रयात् ॥

[स्वयम्भू० १०६ ] इति ।

<sup>(</sup>२) ब्रसस्यम्, (३)कमापितोमयं सत्त्वासत्त्वास्यम्, (४) सहापितोभय-मवन्तव्यत्वरूपम्, (४)सत्त्वसहितमवन्तव्यत्वम्, (६) ब्रसस्वसहितमय-नतव्यत्वम्, (७) सत्त्वासत्त्वविशिष्टमवन्तव्यत्वमिति ।

१ ननु सर्वस्य वस्तुनोऽनेकान्तात्मकत्वेऽनेकान्तस्याप्यनेकान्तात्मकत्वं

<sup>1</sup> व 'निबन्धन' । 2 मु 'परमद्रव्यसत्ता' । 3 म मु 'वस्तुरूप' । 4 म प मु 'स्मादेकमेव द्रव्यात्मना वस्तु नो नाना' ।

'प्रनियतानेकभमंबद्वस्तुविषयत्वाःतमाणस्य, नियतंकभमंबद्वस्तु-विषयत्वाच्च नयस्य । यथेनामाहेती सर्गणमुल्लङ्क्य सर्वषेक-मेवाद्वितीयं ब्रह्मा तेह नानास्ति किञ्चन, कषञ्चिवद्यि। नावा नेत्याणहः स्थात्तदेतदर्थामसः । एतःप्रतियादकं कवनपि प्रमान् माभासः, प्रत्यकेण "सत्यं मिदा तत्त्व मिदा" [ ] इत्यादिनाऽऽगमेन च बाधितविषयत्वात् । सर्वथा भेद एव, न कथञ्चिदप्यभेद इत्यत्राप्येवमेव' विज्ञयम्', सदूर्पणापि भेदेऽसतः'

परिकल्पनीयम्, तथा चानवस्या इत्यमाह् क्ष्रेकान्सोऽध्यमेकास्य इति । इदमनाकूतम्—प्रमाणनयसाधनत्येनानेकान्तोऽध्यनेकान्तात्सकः । प्रमाणविधयापेक्षसाऽनेकान्तात्मकः, विविक्षतन्यविध्यापेक्षसा एकान्तात्मकः। एकान्तो
द्विविध-—सम्यगेकान्तः, मिर्थकान्तत्त्व । तत्र वरोशः सम्यगेकान्तः, स एव
नयविषयः । धपरस्तु निरपेकः, स न नयविषयः, प्रति तु दुर्नेविषयः;
मिध्याक्रमत्वात् । तदुक्तम्—पनिरपेका नया मिध्या सापेक्षा यस्तु तेऽपंकृष्ट् इति । तथा चानेकान्तस्याप्यनेकान्तात्मकरवमविद्यम्, प्रमाणप्रतिपूर्वं इति । तथा चानेकान्तस्याप्यनेकान्तात्मकरवमविद्यम्, प्रमाणप्रति-

१ प्रमाणनययोः को भेदः ? इत्यत ब्राह प्रनियतीत । उक्तं च--प्रयस्थानेकरूपस्य चीः ब्रमाणं तदंत्रचीः । नयो चर्मान्तराचेत्री हुनंबस्तान्नराकृतिः ॥' २ तस्यापि प्रस्थवादिना बाणितत्वादर्याभायत्व बोध्यविति मावः । ३ सदः

<sup>1</sup> द 'तत्कर्यनिदर्पि' । 2 मा प 'एतत्प्रतिपादकमपि वचन', म मृ 'एतत्प्रतिपादकमतिवचन' ।

धर्थकियाकारित्वासम्भवात'।

६ - ६. 'नतु प्रतिनयताभिप्रायगोचरतया पृथ्यात्मनां पर-स्परसाहचयांनयभायां मिथ्याभूतानामेकत्वानेकत्वादीनाट धर्माणां साहचयंनतणसमुदायोऽपि मिथ्यमेनित चेत्, तदङ्गीकुमंहै, परस्तरोपकार्योपकारकमायां विना स्वतन्त्रतया नैरपेश्यापेशायां पटस्चभाविमुखअतन्तुसमृहस्य ग्रीतिनवारणाद्यपिक्रयावदेकत्वा-नेकत्वादीनामयं कियायां सामध्याभावात् कथिञ्चित्मध्यात्व-स्यापि सम्भवात् । 'तदुक्तमाप्तभोमांसायां स्वामिसमम्तभद्रा-चार्यः-

'मिध्यासमृहो मिथ्या चेन्न मिध्यैकान्तताऽस्ति न:।

पापेक्षयाऽपि घटादिवस्तूना सर्वया भेदेऽसत्त्वप्रसङ्गात् । तथा च खपुष्पव-देव तत्सर्व स्थात् । तदुक्तम्—

सदातमना च भिन्नं चेत् ज्ञानं जेयाद् द्विषाऽप्यसत् ।

ज्ञानाभावे कयं **त्रेयं बहिरन्तत्र्व ते द्विवाम्** ॥

— ग्राप्तमी० का० ३०। १ प्रयंकियाकारित्वं हि सतो लक्षणम्। प्रसत्त्वे च तन्न स्यादिति ।वः। २ प्रनेकान्ततत्त्वे दूषणमुद्भावयन् परः शङ्कते वन्त्रितः।

भावः। २ प्रतेकान्ततत्त्वे हृषणमुद्भावयन् परः शङ्कते निम्बति। ३ स्वोनतमेव प्रकरणकारः श्रीमत्समन्तमद्भस्वामिवचनेन प्रमाणयति तदुक्तमिति। ४ शस्याः कारिकाया श्रयमर्थः—ननु एकत्वानेकत्व-नित्य-

<sup>1</sup> मृ 'साहवर्यानपेक्षाणां' । 2 मृ 'मेकत्वादीनां' । 3 प 'विमुक्ततन्तु-समूहस्य', म 'विमुक्तस्य तन्तसमूहस्य' ।

'निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु ते'ऽर्थकृत्' ॥१०८॥इति ।

§ ८७. 'ततो 'नयप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धः' इति सिद्धः सिद्धान्तः'। पर्याप्तमागमप्रमाणम्"।

त्वानित्यत्वादीना सर्ववंकान्तरूपाणां वर्माणां निय्यात्वात्तत्वमुदायक्णः स्याहादिनित्रसृप्यानोऽनेकान्तोऽपि मिर्मवे त्यात् । न हि विषक्तिणकाया
वियत्ते तत्तमृहस्याविषत्व केरिवदम्युप्पम्यते । तक युक्तत्व (मम्यासमृहस्य
और्नेरतन्युप्पतात् । मिष्यात्तात्वं हि निरोकात्वत् ,तज्ज्व नास्मापिः त्वीक्रियते,
सापेक्षाणामेव प्रमीणां समृहस्यानेकान्तत्वान्युप्पमात् । तत एव वार्षः
क्रियाकारित्वम्, अवेक्षियाकारित्वाज्ज्व तेवा वस्तुत्वम् । कम-योगपद्यात्र्याः
क्रियाकारित्वम्, अवेक्षियाकारित्वाज्ज्व तेवा वस्तुत्वम् । कम-योगपद्यात्र्याः
क्रियाकारित्व वार्षाक्ष्याः व्यात्ता, निर्यव्यक्षिकावेकान्ते तदनुप्पनः । तवा
च निरपेक्षा नया मिष्या—अवंक्षियाकारित्वाभावादसम्यक्, अवस्तु
स्त्यदं । सपेकास्तु ते वस्तु—सम्बक्, अवंक्षियाकारित्वावादितस्यः

१ 'निरपेक्षत्व प्रत्यनीक घर्मस्य निराकृतिः सापेक्षत्वमुपेका, प्रत्यया प्रमाणनया विशेषप्रसङ्गात् । घर्मान्तरादानोपेक्षाहानि-सक्षणत्वात् प्रमाणनय-दुर्नयानी प्रकारान्तरासम्भवाच्च । ष्रष्टक्षा क्षाः १०६ । २ते सापेक्षा नयाः । इ मर्योक्ष्याकारिणो मवन्तीति कियाच्याहारः । ४ पूर्वोक्तमेकोपसहरित तत्तौ इति । ५ नवज्ञस्त्याल्पाच्तरत्वात् 'प्रत्यास्त्रकेतीयान्' इति न्या-याच्य पूर्वेनियातो बोच्यः । ६ वः सत्तु 'प्रमाणनर्यराधिममः' इति सिद्धान्तः प्रकारादावृष्यस्यतः स सिद्ध इति भावः । ७ म्यायमाक्ष्यं परोक्ष-प्रमाणं यथियतं समाप्तमः ।

'मद्गुरो।र्वर्द्धमानेशो वर्द्धमानदयानिषे । श्रोपादस्नेहसम्बन्धात सिद्धेय न्यायदीपिका2 ॥२॥

इति श्रीमद्वर्षमानभट्टारकाचार्यगृरकारुष्यसिद्धसार-स्वतोदयत्रोमदभिनवचर्मभूवणाचार्यविरचितायां न्यायदीपिकायां परोक्षत्रकाशस्तृतीय 3 ॥३॥

---० ---१ जनकारा श्रीमदभिनव**षमंभूवण**यतय प्रारव्यनिर्वहेल प्रकाशय-नाहुमंद्**युरो**रिति । सुगमियद पद्यम् । समाप्तमेतद**करणम्** ।

वंतन्याय-प्रवेशाय बालाना हितकारकम् । वीर्पकाया प्रकाशस्य टिप्पण रचित यया ॥१॥ द्विसहत्तं क्वर्यात्ये स्थातं विकमसक्तके । भादस्य तितपञ्चयाः तिद्वयेतत्तुवयेषकम् ॥२॥ सतिमान्वारस्यासदाद्वी यदत्र स्वतन क्वचित् । सत्रोध्य तद्वि विद्वद्वि क्षनत्व्य गुणवृद्धिति ॥३॥

सशोष्य तद्धि विदद्धि सन्तव्य गुणदृष्टिनि ॥३॥ इति श्रीमदिभितवयमभूषणयतिविरिचताया न्यायदीपिकाया न्यायतीय जैनदशनशास्त्रि न्यायाचार्यपण्डितदरबारीसासेन रचित

> प्रकाशास्य टिप्पण समाप्तम् । ~~ ० —

<sup>1</sup> व 'यदगुरो पाठ । 2 पद्यमिद म प मु प्रतिषु नोपलम्यते । 3 झा प व 'परोक्षप्रकासस्तृतीय पाठो नास्ति । तत्र 'ग्रागमप्रकाख' इति पाठो वर्सते ।—सम्पा॰ ।

TILL CHOOLSI BEEN METALE

कामं द्विषन्नप्यूपपत्तिचत्तुः

समीन्नतां ते समदृष्टिरिष्टम् ।

त्विय घूवं खंडितमानशृङ्गो

--स्वामिसमन्तभव ।

मवत्यमद्रोऽपि समन्तमद्रः॥



श्री-समन्तभद्राय नमः

श्रीमद्भिनव-धर्मभ बरा-यति-विरचित

## न्याय-दोपिका

\_

## हिन्दी अनुवाद

-: 88 :--

पहला प्रकाश

मंगलाश्वरण धौर ग्रन्थ-प्रतिज्ञा---

प्रन्य के झारफा में संगत करना प्राचीन भारतीय झांतिक परम्परा है। उसके झनेक प्रयोजन और हेतु माने जाते हैं। १ निर्विमन-शासम्परित्सानित २ शिष्टाबार-परिपालन ३ नारितकता-परिहार ४ कृतकता-प्रकाशन और ४ शिष्य-शिक्षा। इन प्रयोजनों को संघह 5 करने बाला निम्नतिक्कित यह है किले पर्विकत झाशायरकी ने झपने सनगारधर्मानृत की टीका में उद्गत किया है:—

नास्तिकत्वपरीहारः शिष्टाचारप्रपासनम् । पुष्पावाप्तिश्च निर्विष्नं शास्त्रावावाप्तसंस्तवात् ॥ इसमें नास्तिकतार्यारहार, शिष्टाचारपरिपालन, पुष्पावाप्ति घौर निविष्नत्रात्त्रपरिसमाप्तिको मङ्गलका प्रयोजन बताया है। इतकता-प्रकाशको धावार्य विद्यानवने धौर शिष्पशिकाको धावार्य सम्पर्वेवने प्रकट किया है। इनका विशेष खुलाता इस 5 प्रकार है:—

१. प्रत्येक प्रत्यकारिक हृदयमें प्रत्यारम्भके समय तर्व प्रत्यम् यह कामना प्रवयः होती है कि मेरा यह प्रारम्भ किया प्रत्यक्षम् कामना प्रवयः होती है कि मेरा यह प्रारम्भ किया प्रत्यक्षम् कामना प्रत्यान कामने किया प्रत्यक्षम् कामने किया प्रत्यक्षम् कामने किया प्रत्यक्षम् कामने किया प्रत्यक्षम् कामने हित्त कामने को भूति-प्रयास के क्ये में प्रत्युक्त करके 10 समानि प्रत्ये कामने कामने कामने हित्त होने कामने कामने हित्त कामने कामने हित्त कामने क

१ "सिम्मतकलसिद्धेरम्युपायः सुबोधः प्रभवति स च शास्त्रात् तस्य चौत्पत्तिरात्तात् । इति भवति स पूज्यस्तत्रसादात्त्रबुद्धै-नं हि कृतम्पकारं साधवो विस्मरन्ति ॥''

—तस्वार्यहलोः पृ. २ ।

२ देखो, सन्मतितकंटीका पृ. २।

३ देखो, सि**द्धा**न्तमुक्तावली पृ. २, दिनकरी टीका पृ.६ ।

के बिना भी ग्रन्थ-समाप्ति देखी जाती है वहाँ खनिबढ वाधिक प्रयवा मानसिक या जन्मान्तरीय भङ्गन को कारण माना जाता है। नयोग नैयायिकों कां मत है कि मङ्गल का तीथा फल तो विष्न-व्यंत है और समाप्ति प्रत्यकर्ता की प्रतिमा, बुढि और पुरुवार्य का फल है। इनके मत से विष्नप्यंत और मङ्गल में कार्यकारण-5 भाव है।

र्जन ताकिक ब्राजार्थ विद्यानन्द ने किन्हीं जैनाचार्य के नाम से निविध्नक्षास्त्रपरिसमाप्ति को और वाविराज' ब्रावि ने निविध्नता को मञ्जल का फल प्रकट किया है।

२. मङ्गल करना एक जिल्ट कर्लब्य है। इससे सदाचार का 10 पालन होता है। क्रत: प्रत्येक जिल्ट प्रन्यकार को क्रिस्टाचार परिपालन करने के लिए प्रन्य के प्रारम्भ में मङ्गल करना घावश्यक है। इस प्रयोजन को बाल हरियह घोर विद्यालय में भी माना है।

 परमात्मा का गुल-स्मरण करने से परमात्मा के प्रति ग्रन्थ-कर्ता की भक्ति और अद्धा तथा धास्तिक्युद्धि क्यापित होती है। 15 और इस तरह नास्तिकता का परिहार होता है। अतः धन्यकर्ता-को ग्रन्थ के खादि में नास्तिकता के परिहार के लिए भी मञ्जल करना उत्तित और खादयक है।

У. प्रपने प्रारम्भ प्रत्म की लिक्टि में क्षांक्कांक्त: गुक्तन ही निमित्त होते हैं। बाहे उनका सत्यन्य प्रण-तिव्हि में साकार हो 20 पा परन्यरा। उनका स्वरण कारन्य ही सहात्यक होता है। यदि उनसे या उनके रवे झाल्मों से बुखोव न हो तो प्रण्व-निर्माण नहीं

१ मुक्तावली १० २, दिन हरी १९६१-२ तत्त्वार्यस्वोकवार्तिक १०१। ३ न्यायविनिश्चयविवरण लिखितप्रति पत्र २४ धनेकान्तवयपताका १०२। ५ तत्त्वार्यस्लो० प्०१, भ्राप्तप० प्०३।

हो सकता। इसलिये प्रत्येक इतक धन्यकार का कर्लव्य होता है कि वह धपने धन्य के धारम्म में इतकता-प्रकाशन के लिए परा-पर पुत्रधीका स्थाप्य करें। खतः इतकता-प्रकाशन भी मङ्गल का एक प्रमुख प्रयोजन है। इस प्रयोजन को धाठ विद्यानग्यांय ने 5 स्वीकार क्रिया है।

५ प्राप्त के झारफा में मङ्गलावारण को निवद करने से जियाँ, प्रशिष्यों और उपशिष्यों को मङ्गल करने की शिष्मा प्राप्ति होती है। इतः 'शिष्मा प्रप्ति एवं कुर्युं' प्रवर्षित शिष्म- समुदाय मी शास्त्रारण में मङ्गल करने की परिपादी को कायम रक्त, इत 10 बात को लेकर शिष्म-शिक्षा को भी मङ्गल के झन्यतम प्रयोजन कम में स्वीहत किया है। पहले बतला आए हैं कि इत प्रयोजन को भी जीनावार्यों ने माना है।

हर तरह बंगररम्पर। में मंतल करने के पांच प्रयोजन त्यीकृत किए गए हैं। इन्हीं प्रयोजनों को सेकर प्रमाकार को खर्ममन वर्ष-15 मृत्रण भी करने इस प्रकरण के प्रारम्भ में मृत्रलाचरण करते हैं और प्रम्मीनाण (नाम-बीरिका के रचने) को प्रीसात करते हैं:—

धीर प्रन्य-निर्माण (न्याय-वीचिका के रचने) की प्रतिका करते हैं:— बीर, अतिवीर, तन्मति, वहाबोर और बढंबान हन पांच नाम विशिष्ट प्रतिका तीर्थंकर भी बढंबान स्वामी को खबबा 'धनन-रङ्ग और वहिरङ्ग' विभृति ते प्रकर्ष को प्राप्त समस्त जिनसमृह को 20 नमस्कार करके में (प्रतिन्य वर्षभ्वण) स्थायस्वरूप जिक्कास बासकों 20 नमस्कार करके में (प्रतिन्य वर्षभ्वण) स्थायस्वरूप जिक्कास बासकों

(मन्द जर्ने) के बोघार्य विज्ञाद, संक्षिप्त ग्रौर चुबोब न्याय-बोपिका

(न्याय-स्वरूप को प्रतिपादक पुस्तिका) ग्रन्थ को बनाता हूं।

प्रमाण भौर नयके विवेचन की भूमिका— 'प्रमाणनवैरिधनमः' [त॰ सू॰ १-६] यह महाशास्त्र तस्वार्य-

25 सूत्र के पहले बच्चाय का इस्टबॉ सूत्र है। वह परमपुरुवार्थ—मोझ-

के कारणमृत' सम्बन्धांन, सम्बन्धान और साम्बन्धारित के विषय औड, प्रजीव, प्रालव, बन्न, संबर, निकंदा और मोज इन तरकों का' जान करानेवाल उपालों का प्रमाण और नयक्य से निक्चण करता है, क्योंकि प्रमाण और नायक्य से निक्चण करता है, क्योंकि प्रमाण और 5 नय के द्वारा ही जीवादि प्रमाण और 5 नय को छोड़कर जीवादिकों के जानने में धन्य कोई उराय नहीं हैं। इस्तिए जीवादि सत्स्वाल के उपायमृत प्रमाण और नय भी विवेचनीय—ज्यास्येय हैं। यद्यपि इनका विवेचन करनेवाले प्राविचनीय—ज्यास्येय हैं। यद्यपि इनका विवेचन करनेवाले प्राविचनीय—ज्यास्येय हैं। क्यापि इनका विवेचन करनेवाले प्राविचनायान्य स्विचना हैं त्यापि उनमें कितने ही प्रमाण विवास हैं और कितने ही धन्य विवास हैं आर्थ कितने ही धन्य विवास हैं और कितने ही धन्य विवास हैं और कितने ही धन्य स्वास नाम निकंप साम प्राविच साम विवास हैं। इसिलए उन वालकों की सरस्ता से प्रमाण और नयस्य गया के स्वच्य का बोच करनेवालाओं प्रस्ते प्रमाण और नयस्य यह प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है।

उद्देशादिरूपसे ग्रन्थ की प्रवृत्ति का कथन-

15

इल प्रन्य में प्रमाण और नव का व्याख्यान उद्देश, लक्षण-निर्देश तथा परीक्षा इन तीन द्वारा किया जाता है। क्योंकि विवेच-नीय वस्तु का उद्देश—नामोल्लेख किए विना लक्षणकथन नहीं

१'सम्यवदांतज्ञात्रचारिज्ञाणि मोक्षमार्गः'—तः तृ ० १-१। २'जीवा-णीवास्त्रवन्यसंवर्गन्वं रामोज्ञास्तर्रचम्'—तः सू ० १-४। ३ सक्षण और निसंपका भी यद्यपि ज्ञास्त्रों में यदायोके जानते के उपायस्पसे निरूपण है त्यापि पुरुवरवा प्रमाण और तय ही प्रविश्म के उपाय हैं। दूसरे लक्षण-के ज्ञासक होनेसे प्रमाणमें ही उसका मन्तर्याव हो जाता है भौर निसंप नमेंकि विषय होनेसे नमोंने सामिन हो जाते हैं। ४ सक्त क्कृतिस्पत्रीत नमार निमंदचय मादि। ५ प्रमेयकमतमार्तम्ब वर्गरह। ६ न्यायविनिस्वय सादि।

हो सकता और सक्षणकथन किए बिना परीक्षा नहीं हो सकती तथा परीक्षा हुए बिना विवेचन-निर्णातमक वर्णन नहीं हो सकता। तोक'और ज्ञास्त्र'में भी उक्तपक्षार ते (उद्देश, सक्षण-निर्वेष और परीक्षा द्वारा) ही वस्तु का निर्णय प्रसिद्ध है।

5 विवेचनीय बस्तु के केवल नामील्लेख करने को उद्देश्य कहते हैं। जैसे 'प्रमाणनवरिषणमा' इस सुत्र द्वारा प्रमाण और नय का उद्देश्य किया गया है। मिली हुई प्रतेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को प्रसाग करनेवाले हेतुको (चिन्ह को) लक्षण कहते हैं। जैसा कि भी प्रकलंकनेय ने राजवालिक में कहा है—'परम्पर मिली हुई 10 वस्तुओं में से कोई एक वस्तु निसके द्वारा व्याव्तत (घलग) की जाती हैं उसे लक्षण कहते हैं।'

लक्षण के वो भेद हैं'—? ब्रात्मभूत और २ ध्रनात्मभूत। जो बस्तु के स्वरूप में मिला हुधाहो उसे घात्मभूत लक्षण कहते हैं। जेसे प्रम्मिकी उच्चता। यह उच्चता क्रमिन का स्वरूप होती

१ स्वयंकार जैसे सुवर्ण का पहिले नाम निस्थित करता है फिर परिभाषा बाबता है और स्रोटे स्वरेक के लिए मसान पर रलकर परीक्षा करता है तब वह इस उरह मुवर्ण का ठीक निर्वय करता है। २ 'त्रिविधा बास्य सास्त्रस्य प्रवृक्तिः—उ हो जो लक्षण परीक्षा चेति। तत्र नामचेयन परार्थमात्रस्यान्त्रियान उहे आ: । तत्रीहिस्टस्य तत्त्रस्थ्यसम्बद्धाः को वर्मी तक्षणम्। सक्षितस्य यथा तक्षणभुष्पधते नवेति प्रमाणैरवधारणं परीक्षा '/--स्वाधमा ० ४-०।-३।

पराक्षा : —स्वाधमा० ?—? । १ तकाण के सामन्यत्मक्षण धीर विशेष मक्षण के भेदसे भी दो भेद माने गए हैं। यथा—'तद् द्वेषा सामान्यत्मक्षणं विशेषत्मक्षण मं । प्रमाणमी० पृ० २ । न्यायविषिक्षक्षणर को ये भेद मान्य हैं। जैसा कि प्रत्य के व्याख्यान से सिद्ध है। पर उनके यहां क्षपन न करने का कारण हुई सिनिको बसादि पदार्थों से बृदा करती है। हसिनए उज्जता प्रतिन का प्रात्मभूत सक्य है। वो वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ न हो—उससे पुष्य हो उसे प्रतास्त्रभूत सक्य कहते हैं। जैसे यथी पुरुष का रखा। 'यथी को लाखों ऐसा कहते पर यथ पुरुष में न मिलता हुआ हो पुष्य को पुरुष्यिक पदार्थों से पुष्य 5 करता है। इसिनए रख्य पुष्य का स्नारम्भूत सक्य है। कीसा कि तत्वार्थराजवातिकमाध्य में कहा है.—'क्षमित को उज्जता धार्य-भूत सक्य है और वेददस का रख्य झतान्मभूत सक्य है।' धारमभूत और सनारमभूत सक्ष्य में यही मेद है कि झाल्मभूत सक्य सन्तु के स्वरूपम्य होता है और अनारमभूत सक्षय सन्तु के 10 स्वरूप में भिन्न होता है और यह बस्तु के साथ संगोगादि सन्वय्य से सम्बद्ध होता है।

'मानाथारण यमं के कबन करने को तक्षण कहते हैं' ऐसा किन्हीं (नेपायिक और हेमचन्नाथायों) का कहना है; पर वह ठोक नहीं है। क्योंकि नक्ष्यक्य पर्यायकान का तक्ष्यक्य वर्षावयन के साथ सामा- 15 नाथिकरण्य (शाब्द सामानाथिकरण्य) के बाभाव का प्रसङ्ख्याता है। इक्का त्यायकिरण इस प्रकार है.—

यदि ग्रसाथारण वर्ष को सक्तण का स्वरूप माना जाय तो सक्य-बवन और सक्षणववन में सामानाविकरण्य नहीं बन सकता। यह नियम है कि सक्य-सक्षणान्यस्थल में सक्यववन धौर 20 सक्षणववन में एकार्यप्रतिज्ञावकत्वक सामानाविकरण्य प्रवश्य होता है। जेसे 'जानी बीक' प्रवश्य 'सस्याकान प्रपादण' इनमें

यह है कि आसमूत और बनात्मभूत लक्षणों के कथन से ही उनका कथन हो जाता है। दूसरे, उन्होंने राजनात्तिककार की दृष्टि स्वीकृत की है जिसे श्राचार्य विद्यानन्द ने भी घपनाया है। देखो, त॰ क्लो॰ पृ० ३१८ ।

शास्त्र सामानाधिकरच्य है। यहाँ 'जीव:' सक्ष्यवचन है; क्योंकि जीव-का लक्षण किया जा रहा है। और 'ज्ञानी' लक्षणवचन है; क्योंकि वह जीव को अन्य अजीवादि पदार्थों से व्यावृत्त कराता है। 'ज्ञानवान् जीव हैं इसमें किसी को विवाद नहीं है। ग्रव यहाँ देखेंगे कि 5 'जीव:' सब्द का जो अर्थ है वही 'जानी' सब्द का अर्थ है। और जो 'ज्ञानी' शब्द का अर्थ है वही 'जीव:' शब्द का है। अतः दोनों-का बाज्यायं एक है। जिन दो शब्दों -- पदों का बाज्यायं एक होता है उनमें शाखसामानाधिकरच्य होता है। जैसे 'नीसं कमलम्' यहाँ स्पष्ट है। इस तरह 'ज्ञानी' लक्षणवचन में श्रीर 'जीवः' लक्ष्यवचन-10 में एकार्यप्रतिगादकत्वरूप जान्यसामानाधिकरच्य सिद्ध है। इसी प्रकार 'सम्यकानं प्रमाणम्' यहाँ भी जानना चाहिए। इस प्रकार जहाँ कहीं भी निर्दोध लक्ष्यलक्षणभाव किया जावेगा वहाँ सब जगह शाब्दसामानाधिकरुष्य पाया जायगा । इस नियम के अनुसार 'ग्रसाथारणधर्मवस्त्रं लक्षणम्' यहाँ बसाबारणधर्म जब लक्षण होगा 15 तो लक्ष्य वर्गी होगा और लक्षणबदन धर्मीबचन तथा लक्ष्यबचन धर्मीवचन माना जायगा । किन्तु सङ्ग्रङ्ग धर्मीवचन का ग्रौर लक्षणरूप धर्मवचन का प्रतिपाद्य ग्रर्थ एक नहीं है। धर्मबचन का प्रतिपाद्य वर्ष तो वर्म है और धर्मवचन का प्रतिपाद्य वर्ष धर्मी है। ऐसी हालत में दोनों का प्रतिपाद्य ग्रर्व भिन्न भिन्न होने से 20 धर्मीरूप लक्ष्यवचन धौर धर्मरूप लक्षणवचन में एकार्यप्रतिपाद-कत्वरूप सामानाधिकरच्य सम्भव नहीं है और इसलिए उक्त प्रकार का लक्षण करने में शान्यसामानाधिकरच्याभावप्रयक्त ग्रसम्भव दोष भाता है।

प्रव्याप्ति दोव भी इस लक्षण में जाता है। वण्डादि कसाधा-25 रण धर्म नहीं हैं, फिर भी वे पुरुष के सक्षण होते हैं। प्रमिन की उष्णता, जीव का ज्ञान बादि जैसे अपने सक्य में मिले हुए होते हैं इतिलिए वे उनके ब्रसाबारण वर्ष कहे जाते हैं। बेते बण्डादि पुल्च में मिले हुए नहीं हैं—उससे पुष्क हैं और इतिलए वे पुष्क के ब्रसाबारण वर्म महिं हैं। इस प्रकार सवाकच्य लक्ष्य के एक वेश ब्रसायन्त्र वच्छादि समझ में ब्रसाबारण वर्ष के न रहने ते सवस्य (ब्रसाबारण वर्ष) ब्रम्बास्त है।

इतना ही नहीं, इस सक्षण ने ब्रतिच्याप्ति दोव भी झाता है। शावलेयत्यादि रूप ब्रध्याप्त नाम का सक्षणाभास भी असाचारणवर्ष है। इसका जुलासा निम्न प्रकार है —

मिम्या प्रयात्—सदीव लक्षण की लक्षणाभास कहते हैं। उसके तीन भेद हैं - १ बब्धाप्त, २ ब्रतिब्याप्त बीर ३ ब्रसम्मवि । सक्य के 10 एक देश में लक्षण के रहने को खब्याप्त लक्षणाभास कहते हैं। जैसे गायका शावलेयत्व । शावलेयत्व सब गायो ने नहीं पाया जाता वह कुछ ही गायों का धर्म है, इसलिए झब्बाप्त है। लक्ष्य और झलक्ष्य मे लक्षण के रहने को प्रतिव्याप्त लक्षणाभास कहते हैं। जैसे गाय का ही पशुत्व ( पशुपना ) लक्षण करना। यह 'पशुत्व गायों के 15 सिवाय प्रदवादि पशुम्रो मे भी पाया जाता है इसलिए 'पशुस्व' मतिव्याप्त है। जिसकी लक्ष्य में वृत्ति बाधित हो ग्रयांत् जो लक्ष्यमे बिलकुल ही न रहे वह अतम्मवि सक्षणाभास है। जैसे मनव्य का लक्षण सींग । सींग किसी भी मनुष्य में नहीं पाया जाता। श्रत वह श्रतम्मवि लज्ञजामास है। यहाँ लक्ष्य के एक देश 20 में रहने के कारण शावलेयत्व' बख्याप्त है, फिर भी उसमें ग्रसामारणधर्मत्व रहता है- 'शावलेवत्व' गाम के अतिरिक्त ग्रन्यत्र नहीं रहता--गाय मे ही पाया जाता है। परन्तु वह लक्ष्यभूत समस्त गायो का व्यावर्तक - प्रश्वादि से जुदा करनेवाला नहीं है-कुछ ही गायों को व्यावृत्त कराता है । इसलिए जनक्यभूत प्रव्याप्त 25 लक्षणाभास में बसाधारणधर्न के रहने के कारण बतिव्याप्ति भी

है। इस तरह बताबारण वर्ष को लक्षण कहने में धसन्मव, ब्रख्यारित भौर बतिस्वारित चे तोतों हो दोव बाते हैं। धतः पूर्वोक्त (मिली हुई प्रनेक बस्तुओं में ते किसी एक वस्तु के ब्रह्मण करानेवाले हुंडों तक्षण कहते हूं) हो लक्षण औक है। उतका कपन करना 5 तस्वल-निरंदा है।

विरोधी नाना गुस्तवों की प्रवतता भीर दुवंतता का निर्मय करने के लिए प्रवृत्त हुए विचार को परीका कहते हैं। वह परीका थादि ऐसा हो का होना चाहिए भीर पदि ऐसा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए' इस प्रकार से प्रवत होती हैं।

10 प्रमाण के तामान्य लक्षण का कथन— प्रमाण झीर नयका भी उद्देश मुख ("प्रमाणनवंदिष्यम": ) में ही किया गया है। प्रस्न उनका लक्षण-निवंस करना चाहिए। और परीक्षा यया-बसर होगी। 'उड्डेंग के क्रमुमार लक्षण का क्षणन होता हैं इत न्याय के मनुतार प्रसाद होने के कारण प्रयमत: उड्डिट प्रमाण का पहले लक्षण 15 किया जाता है।

'सम्पाजानं प्रमाणनं सर्वात् — तज्जे जान को प्रमाण कहते हैं — जो जान प्रमाण है वही प्रमाण है। यहां 'प्रमाण' तक्ष्य है; क्ष्मींक उत्तक्षा तक्ष्म क्षा जा रहा है भीर 'सम्प्रमाजानज' (तज्ज्ञा त्रानवना) उत्तका तक्षम है; क्योंकि वह 'प्रमाण' को प्रमाण'भिन्न 20 पदार्थों से प्रमाल कराता है। गाय का जेसे 'साम्माक्षित हैं प्रमान का मंत्री 'उप्तता' तक्षम प्रसिद्ध है। वहां प्रमास के तक्षम में जी 'साम्माक्ष' पर का निर्देश किया गया है बहु संद्राग, विषयं होने प्रमामक्षमाण हैं — तिस्मालान हैं। इसका कुलासा निम्न प्रकार 25 है:—

10

15

विषद्ध सनेक पक्षोंका स्वचाहन करनेवाले जानको संसय कहते हैं। बेंसे—यह स्वामु (ई०) है या पुष्प है? यहाँ 'स्थापुल, स्थापुल्वामात, पुष्पत्त स्थार पुष्पत्वामान्य है यहाँ प्रयाद स्थापुल सौर पुष्पत्त इन से पक्षोंका स्वचाहन होता है। प्रया: संस्था सार्विक तस्या नत्त्व प्रकास होनेके कारण दूरते मान स्थापु सौर पुष्प योगों में सामान्यक्यते प्रतेवाले केवाई सावि साधारण समीके देवते और स्थापुम्स केव्राप्त, कोटरल सावि तया पुष्पतात सिर, पर सावि विशेष समीके सायक प्रवाणींका समाव होते साव

विपरीत एक पशका निश्वय करनेवाले जानको विपर्यय कहते हैं। जैसे--सीपर्ने 'यह चांबी हैं इस प्रकारका जान होना। इस जानमें सब्बाता खांबि कारमीले सीपसे विचरीत चांबीमें निश्वय होता है। क्षाःसीपर्ने सीपन्न जान न करनेवाला और चांबीका निश्चय करनेवाला यह जान विपर्यय चाना चया है।

ये तीनों झान धपने गृहीत विषयमें प्रामित—यवार्यताको उरपान न करनेके कारण अप्रयाण हैं, सम्याबान नहीं हैं। प्रता प्रमम्पर् पत्ते इनका व्यवचान हो जाता है। ग्रीर भाग पत्ते प्रपात, प्रामित कोर व्यां प्रसन्ते प्रमेशको व्या- 25 वृत्ति हो बाती है। यद्यपि निर्वोच होनेके कारण 'सम्बन्दान' डनमें भी है, परन्तु 'झानत्य' (झानपना) उनमें नहीं है। इस तरह प्रमाणके लक्षजमें दिये गये 'सम्यक्' और 'झान' ये दोनों पद सार्थक है।

प्रकू:—प्रमाता प्रमितिको करनेवाला है। यतः वह बाता ही है, 5 बातक्य नहीं हो सकता। इसलिए बान पबसे प्रमाताको तो ब्यावृत्ति हो सकती है। परन्तु प्रमिति की ब्यावृत्ति नहीं हो सकती। कारण, प्रमिति भी सम्यवान है।

समाधान—यह रुहुना उस हास्तरमें ठीक है जब जान पर यहाँ भावसाधन हो। पर 'कायतेनेनेति जानमं धर्मात् जिसके हारा जाना 10 जाये वह जान है। इस प्रकारको व्यूत्पतिको सेकर जान पर करण-साधन इस्ट है। 'करणाधारे चानह' [--३-१२] इस फेनेन-व्याकरणके मुत्रके कनुसार करणमें भी 'क्वनह' प्रत्यवका विचान है। भावसाधनमें जानपदका धर्म प्रमिति होता है। और भावसाधनसे करणसाधन पर जिन्न है। जीततार्थ यह हुष्या कि प्रमाणके लक्षणमें 15 ज्ञान पर करणसाधन विचित्रत है, भावसाधन नहीं। धतः ज्ञान परसे प्रमितिको व्यावशिव है। सकती है।

इसी प्रकार प्रमाणयह भी 'प्रयोगतेजनेति प्रमाणय' इस स्थानतिको लेकर करणसायन करना बाहिए। प्रम्यमा 'सम्यम्-सानं प्रमाण' यहां करणसायनक्यां प्रमुक्त 'श्रम्यमान' वहके 20 साथ 'प्रमाण' परका एकार्थ्यतियायक्यक्य समानाणिकरच्या नहीं बन सकेगा। तालयं यह कि 'प्रमाण' परको करणसायन न मानने पर घौर आबसायन मानने पर 'प्रमाण' परका छापं प्रमिति होगा घौर 'सम्यकान' परका घणं प्रमाणकान होगा घौर ऐसी हालस्ती गोग पर्वोक्ता प्रतिचाध वर्ष प्रमाणकान होगा घौर ऐसी हालस्ती यां परका प्रमाणकान करा प्रमाण करणसायन करना चाहिए। इससे यह बात निक्र हो गाँ कि

5

10

स्रताननिवृत्ति सम्बा सर्ववरिष्ण्डेकण प्रमितिक्रियामें जो करण हो वह प्रमाण है। इसी बातको सावार्य वादिराजने प्रपने 'प्रमाणनिवर्य' [पु०१] में कहा है:—'प्रमाण वही है जो प्रमितिक्रियाके प्रति सावकतमकरने करण (नियमसे कार्यका उत्पादक) हो।

अप्यादक ) हा।

अक्ट्रान्य-इस प्रकारते (सम्बक्त् और ज्ञान पर विशिष्ट) प्रमाणका
समय माननेपर भी इतिब्र और तिङ्कादिकाँमें उसकी अतिस्थापित
है। क्योंकि इतिब्र और लिङ्कादि भी जाननेक्य प्रमितिकियामें करण
होते हैं। "श्रांतके जातने हैं, धूमते जातने हैं, शब्दों जानते हैं इस
मगर का व्यवहार हम वेखते ही हैं ?

समाधान—इन्द्रियादिकोंमें लक्षणको व्यतिव्याप्ति नहीं हैं; क्योंकि इन्द्रियादिक प्रमितिके प्रति साधकतम नहीं हैं। इसका सुनासा इस प्रकार है:—

'प्रमिति प्रमाणका कल (कार्य) हैं इसमें किसी भी (बार्य) प्राप्तमा प्रतिवादी) व्यक्तिको विवाद नहीं है—समीको मान्य है। 15 और वह प्रमित्ति स्वातानिवृत्तिक्वक है। बाता उत्तको उपलीक्त में को करण हो उसे व्यक्तानिवृत्तिक्वक है। बाता हुए। किन्तु इधिपारिक प्रसानके विरोधी नहीं हैं; क्योंक प्रवेतन (बड़ ) हैं।
प्रता प्रसान-विरोधी वेतनवर्ष—सानको है। करण पानना पुक्त है। लोकमें भी प्रमाणकारको हुए करने के लिए उससे विच्छ 20
प्रकाशको हो स्रोधा बाता है, प्रदाविकको नहीं। क्योंकि प्रदाविक
प्रमाणकारको विरोधी नहीं है—सम्बकारको साम्या वे रहते हैं और
इसानिए उनसे प्रमाणकारको निवृत्ति नहीं होती। वह तो प्रकाससे हो होती है।

दूसरी बात यह है, कि इन्द्रिय वर्षरह अस्वसंवेदी (अपनेको 25 न जाननेवाले) होनेसे पदार्थोंका भी ज्ञान नहीं करा सकते हैं। जी स्वयं प्रपना प्रकाश नहीं कर सकता है वह दूसरेका भी प्रकाश नहीं कर सकता है। यदकी तरह। किन्तु जान दीपक प्राविकी तरह प्रपना तथा यन्य प्रवार्थोंका प्रकाशक है, यह शतुभवते तिव्ह है। प्रतः यह स्वयः हुया कि दिन्तय वर्षपह प्रवार्थोंके जान करानेमें सामकतम 5 न होनेके सारण करण नहीं है।

'प्रीक्षते जानते हैं इत्यादि व्यवहार तो उपचारसे प्रमुत्त होता है और उपचारको प्रमुत्तिम सहकारात तिमित्त है। अर्थाद इतिद्रपाधिक अर्थादिक्टिकें जानके सहकारो होनेसे उपचारते उपिक्षक मार्थाधिक जाते हैं। बस्तुतः मुख्य परिष्क्रेक तो जान हो है। अतः इतिद्रपाधिक 10 सहकारो होनेसे प्रसित्त क्रियामे नाम साथक है सायकतान नहीं। और इस्तित्य करण नहीं है। क्योंकि धारीतायवान् सायकतिश्रेष (असा-धारण करण नहीं है। क्योंकि धारीतायवान् सायकतिश्रेष (असा-धारण करण ) ही करण होता है। जेता कि जेनेन व्याकरण [११२१११३] में कहा है—'सायकतानं करणान्' अर्थात्—स्रतिश्राय-विश्रीताट सायकका नाम करण हैं। असा इतिद्रपाधिक में सक्षण की

शक्का — इन्त्रियादिकोंनें तकाणको धांतव्यान्ति न होनेपर भी वारा-वाहिक तानोंनें धांतव्यान्ति है; क्योंकि वे सन्यक् ज्ञान हैं। किन्तु उन्हें धाहुत मत-र्थन दर्शन में प्रमाण नहीं माना है ?

समावान —एक ही यद (मड़े) में यदिवयक सजानके निरा20 करन करनेके लिए मबुत हुए यहने सरजानके यरको मिनित (लम्बक्
परिक्वित) हो मनेवर किर यह यह है, यह यद हैं दल प्रकार
उदलान हुए जान बारावाहिक जान हैं। ये जान सजान-निवृत्तिकथ
प्रसितिके प्रति सावकतम नहीं हैं; क्योंकि सजानको निवृत्ति यहने
जानके हो हो जाती हैं। किर उनमें सखलको स्वित्यारित केने हो
25 सकती हैं? क्योंकि यह गृहीतवाही हैं—सहल किये हुए हो सबंको
स्वान करते हैं।

5

10

समाधान—महाँ; बाने गये भी पदार्षमें कोई समारोप—संवय धारि हो बानेपर वह पदार्थ अवृष्ट—नहाँ बाने गयके ही समान हैं। कहा भी है—'पृष्टीओं' उपारोपातावृद्धं [ परीक्षा० १-५ ] वर्षान गृहण किया हुआ भी पदार्थ संवय धारिक हो बाने पर गृहण नहीं किये प्रत्ये तपन हैं।

उक्त लक्षणकी इन्त्रिय, लिङ्कः, शब्द और वारावाहिक तानमें प्रतिक्यानिका निराकरण कर नेनेते निक्करणक सामान्यावयोजनकय व्यानमें भी प्रतिक्यानिका यरिहार हो जाता है। क्योंकि वर्शन प्रतिक्यानिकार परिहार हो जाता है। क्योंकि वर्शन प्रतिक्यानिकार परिहार हो जाता है। क्योंकि वर्शन प्रतिक्यानिकार होनेती प्रसितिक प्रति करण नहीं है। दूसरी जात यह है। क्यान तिराकार (प्रतिक्थणक) होता है और निराकार (निक्करणक) होता है। ऐसा भागमका वर्षन है। इस तरह प्रयोगका 'सान्यक् तान' यह समाम्यक्यानिकार है। और न प्रवानिक है; क्योंक प्रयोगक और परीक्षण्य प्रति क्यान ही है। तथा प्रति क्यान करणे विकास प्रयोग क्यान ही है। तथा प्रति क्यान करणे निकास प्रयोग क्यान प्रति है। तथा प्रति क्यान प्रति क्यान प्रति है। क्यान प्रति क्यान प्रति है। क्यान प्रति क्यान प्रति है। क्यान प्रयोगका अपनी प्रति क्यान प्रति है। क्यान प्रयोगका प्रयोगका प्रयोगका प्रयोगका प्रयोगका प्रयोगका क्यान प्रति है। क्यान प्रति है। क्यान प्रति है। क्यान प्रति क्यान प्रति है। क्यान प्रयोगका प्रयोगका प्रयोगका प्रयोगका प्रयोगका प्रति विकास प्रति विकास प्रति है। क्यान प्रति है। क्यान प्रयोगका प्रयोगका प्रति विकास प्रति विकास प्रति है। क्यान प्रति विकास प्यान विकास प्रति विकास प्यान विकास प्रति विकास प्योगिक प्रति विकास प्य

प्रमाणके प्रामाध्यका कथन---

समाधान-जाने हुए विषयमें व्यक्तिचार (ग्रन्वचापन) का न होना प्रामाध्य है। भर्यात ज्ञानके द्वारा पदार्थ जैसा जाना गया है वह वैसा ही सिद्ध हो, अन्य प्रकारका सिद्ध न हो, यही उस ज्ञानका प्रामाण्य (सच्चापन) है। इसके होनेसे ही ज्ञान प्रमाण कहा जाता

5 है और इसके न होनेसे अप्रमाण कहलाता है।

शका-प्रामाध्यकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? समायान - मीमांसक कहते हैं कि 'स्वतः' होती है। 'स्वतः उत्पत्ति' कहनेका मतलब यह है कि ज्ञान जिन कारणोंसे पैदा होता है उन्हीं कारणोंसे प्रामाण्य उत्पन्न होता है-उसके लिए 10 भिन्न कारण (गुणादि) अपेक्षित नहीं होते। कहा भी है 'ज्ञानके कारणोंसे ब्रमिन्न कारणोंसे उत्पन्न होना उत्पत्तिमें स्वतस्त्व है। पर उनका यह कहना विचारपुर्व नहीं है: क्योंकि ज्ञानसामान्य-की उत्पादक सामग्री (कारण) संशय ग्रादि मिथ्याहानोंमें भी रहती है। हम तो इस विषयमें यह कहते हैं कि ज्ञानसामान्यकी 15 सामग्री सम्बन्तान ग्रीर मिन्याज्ञान दोनोंमें समान होनेपर भी 'संशयादि सप्रमाण हैं और सम्यकान प्रमाण है, यह विभाग (भेद) विना कारणके नहीं हो सकता है। ब्रतः जिस प्रकार संघा-यादिमें ग्रप्रमाणताको उत्पन्न करनेवाले कावकीमलादि दोष ग्रीर चाकर्षिक्य ब्रादिको ज्ञानसामान्यको सामग्रीके ब्रलावा कारण मानते हैं। उसी प्रकार प्रमाणमें भी प्रमाणताके उत्पादक कारण 20 ज्ञानकी सामान्यसामग्रीसे मिन्न निर्मसता श्रादि गणोंको धवस्य

मानना चाहिये। अन्यवा प्रमाण और अप्रमाणका अंद नहीं हो सकता है।

शक्रा-प्रमाणता और अप्रमाणताके भिन्न कारण सिद्ध हो 25 भी जायें तथापि प्रप्रमाणता परसे होती है भौर प्रामाणता तो स्वतः ही होती है ?

समायान—ऐसा कहना थी ठीक नहीं है। वर्षोंक यह बात तो विपरीत पत्रमें भी समान है। हम यह कह तकते हैं कि 'प्रधमाण्या तो प्यतः होती है और प्रमाणता परते होती हैं। इतिलए ध्रमाणता-की तरह प्रमाणता भी परते ही उत्पन्न होती है। जिस प्रकार पड़न्द-सामान्यको सामग्री साल बड़बर्से कारण नहीं होती—उसके लिए इसरी ही सामग्री भारत्यक होती है उसी प्रकार कानसामानको सामग्री प्रमाणवाणने कारण नहीं हो तकती है। क्योंकि हो निन्न कार्य प्रवस्य ही मिन्न भिन्न कारणीं होते हैं।

शक्का-प्रामाध्यका निश्चव कसे होता है ?

सनाचान—प्राध्यस्त विषयमें तो स्वतः होता है और मनन्मस्त विषयमें पत्से होता है। ताराश्यं यह है कि प्रामाण्यकी जन्मित तो सर्वन परते ही होती है, किन्तु प्रामाण्यका निश्चयः परिचित विषयमें स्वतः और अपरिचत विषयमें पत्तः होता है।

शङ्का--- अम्यस्त विवय क्या है ? और अनम्यस्त विवय क्या है ?

समाधान—परिचित-कई बार जाने हुए क्यने गांवके तालावका जल वगेरह प्रन्यस्त विवय हैं और धर्यारचित-गहीं जाने हुए दूसरे गांवके तालावका जल वगेरह प्रनम्पत्त विवय हैं।

शंका-स्वतः स्था है और परतः स्था है !

समाधान—बातका निक्चय करानेकाले कारणोंके द्वारा ही प्रामाच्यका निक्चय होना 'स्वतः' है और उससे भिन्न कारबोंसे 20 होना 'परतः' है।

उनमेंते धन्यस्त विषयमें 'बल है' इस प्रकार झान होनेपर झानपक्तको नित्त्रवयके सम्बयमें हो झानस्त प्राथाणताका मी नित्त्रवय धवस्य है जाता है। नहीं तो दूसरे ही जबमें जसमें स्तर्यहरहित प्रवृत्ति नहीं होतो, किन्तु जनजानके बात हो समोहरहित प्रवृत्ति 25 सम्बय्ध होती है। सतः सम्बालस्वार्ये तो प्रमाणस्का नित्त्रवय स्वतः ही होता है। पर धनन्यसस्वतार्थे बलजान होनेपर 'जल-जान मुखे हुआ' इस प्रकारते जानके स्वरूपका नित्यय हो जाने पर भी उसके प्राणायका नित्यय धन्य (धर्मिक्याज्ञान धर्मया संवारज्ञान) के ही होता है। यदि प्राणायका नित्यय धन्यते न है —िस्वतः ही हो तो जनजानके बाद सन्देह नहीं होना चाहिये। पर सन्देह धन्यय होता है कि 'युक्को जो जलका जान हुमा है बहु जल है या बायुका डेर ?'। इस सन्देह के बाद ही कमाने-की गय, ज्या हे व्यक्त धाने धारित जिल्लामु पुष्प नित्यय करता है कि 'युक्ते जो पहले जनका जान हुमा है बहु प्रकाश है—सच्चा है, 10 व्योंकि जलके जिला कमलको गन्य धारि नहीं मा सकती है।' प्रतः नित्यय हुमा कि धर्परिचन दशामें प्रामाध्यका निर्णय परसे ही होता है।

नंपायिक और बंशियकों को मान्यता है कि उत्पत्तिको तरह प्राथायका निक्क्य भी परते ही होता है। इत्तर हुमार कहना है कि प्राथायको उत्पत्ति परते मानना ठोक है। परन्तु प्राणाय-का निक्सप परिचित विकास ने त्वतः हो होता हैं यह कब समुक्तिक निवित्त हो नया तब 'प्राथायका निक्क्य परते हो होता हैं ऐसा प्रवस्ताय (त्यतस्त्वका निराकर्ष ) नहीं हो सकता है। बतः

यह स्थिर हुआ कि प्रमाणताकी उत्पत्ति तो परते ही होती है, पर ज्ञान्त (निक्चय) कभी (अन्यस्त विषयमें ) स्वतः और कभी

(भ्रनम्यस्त विषयमें) परतः होती है। यही प्रमाणपरीक्षामें ज्ञप्तिकी लेकर कहा है:--

"प्रमाणसे पदार्थोका ज्ञान तथा ग्रमिलवितको प्राप्ति होती है ग्रौर प्रमाणाभाससे नहीं होती है। तथा प्रमाणताका निश्चय ग्रम्यास-दज्ञामें स्वतः और श्रनम्यासद्यामें परतः होता है।"

इस तरह प्रमाणका लक्षण सुन्धवस्थित होनेपर भी जिल

लोगोंका यह भ्रम हैं कि बोद्धाविकोंका भी नाना हुआ प्रमाणका लेलण वास्तविक सक्षण है। उनके उपकार के लिए यहाँ उनके प्रमाण-सक्षणोंकी परीक्षा को जाती है।

### बौद्धोंके प्रमाण-सक्षणकी परीक्षा-

'जी जान प्रविसर्वारो है—विशंवाररिहत है वह प्रमाण हैं 5 ऐसा बीडों का ऋता है, परनु उनका घह कहना ठीक नहीं है। इसमें प्रसासन बोच बाता है। यह हम प्रमाण है —वीडों ने प्रत्यक्ष और कहा है महाने हैं हैं। प्रमाण माने हैं। न्यायिक्त्रमें कहा है महाने प्रत्यक्ष और र प्रमुख्य हों हम प्रत्यक्ष हों है प्रधान विश्वका निजायक हों होने कारण संद्याया-विकास हों हों प्रधान विश्वका निजायक हों और न क्षमुमानमें भी प्रविसंवारिणना सम्भव है क्योंकि उनके मतके प्रमुख्य हम भी व्यवस्विक्त साथान्यकों विषय करनेवाला है। इस तरह वीडोंका वह प्रमाणका लक्षण वहां के प्रसुद्ध होंनेते सम्भव 15 स्वक्षण नहीं है।

### भाटटोंके प्रमाण-सक्षणकी परीका---

'को पहले नहीं जाने हुए सवार्थ अबंका निश्वस कराने-वाता है वह प्रमाण हैं ऐसा माइट-मीमांतकों को माम्यता है; किन्तु उनका भी यह नक्षण क्यापित दोचते हैंकित है। क्योंकि 20 उन्होंकि हारा प्रमाणक्यों माने हुए वारावाहिकतान अपूर्वार्थ-पाही नहीं हैं। यदि यह आकंका की बाय कि यारावाहिक तान स्रामें क्यापे क्यापे कहित सब्बेंग विवय करते हैं इसलिए प्रमुवार्थविषयक ही हैं। तो यह बार्शका करना भी ठीक नहीं है। कारण, जब्द अस्तिस्त मुक्त हैं उनकों सक्तित करना—आनना 25 सम्भव नहीं है। बातः बारावाहिकज्ञानोंमें उक्त लक्षणकी प्रव्याप्ति निविचत है।

प्राभाकरोंके प्रमाण-लक्षणकी परीका---

प्राभाकर-प्रभाकरमतानयायी 'अनुभृतिको प्रमाणका लक्षण' 5 मानते हैं; किन्तु उनका भी यह लक्षण युक्तसङ्गत नहीं है; क्योंकि 'अनुभृति' शब्दको भावसाधन करनेपर करणरूप प्रमाणमें और करण-सायन करनेपर भावरूप प्रमाणमें बब्धाप्ति होती है। कारण, करण और भाव दोनों को ही उनके वहाँ प्रमाण माना गया है। जैसा कि शालिकानाथने कहा है---

10 'जब प्रमाण बाब्दको 'प्रमितिः प्रमाणम्' इस प्रकार भावसाधन किया जाता है उस समय 'ज्ञान' ही अमाण होता है और 'अमीयतेऽनेन' इस प्रकार करणसाधन करनेपर 'ब्रात्मा ब्रीर मनका सन्निकवं' प्रमाण होता है। प्रतः अनुभृति (अनुभव) को प्रमाणका लक्षण माननेमें ब्रब्याप्ति दोव स्पष्ट है। इसलिए यह लक्षण भी सुलक्षण 15 नहीं है।

नैयायिकोंके प्रमाण-सम्भाकी परीक्षा-

'प्रमाके प्रति जो करण है वह प्रमाण है' ऐसी नैयायिकोंकी मान्यता है। परन्तु उनका भी यह सक्षण निर्दोच नहीं है: क्योंकि उनके द्वारा प्रमाणरूपमें नाने गये ईश्वरमें ही वह सन्याप्त है।

20 कारण, महेरवर प्रमाका ब्राथम है, करण नहीं है। ईश्वरको प्रमाण माननेका यह कथन हम अपनी ओरसे आरोपित नहीं कर रहे हैं। किन्तु उनके प्रमुख आवार्ध उदयनने स्वयं स्वीकार किया है कि 'तन्मे प्रमाणं शिवः' अर्थात् 'वह महेश्वर मेरे प्रमाण हैं। इस अध्याप्ति दोषको दूर करनेके लिये कोई इस प्रकार

25 व्यास्थान करते हैं कि 'जो प्रमाका सामन हो अथवा प्रमाका ग्राथय हो वह प्रमाण है।' नगर उनका यह व्याख्यान युक्तिसङ्गत नहीं है। क्यों कि प्रमातावन और प्रमायवर्ष से किसी एकको प्रमाय नामनेपर लक्षणको परायप्त के ब्याजाति होती है। 'प्रमातावन' क्य कब प्रमायका मलक किया जावना तब 'प्रमायक' क्य प्रमायका स्तर्य माना लक्षण नहीं एट्रेगा और जब 'प्रमायक' क्य प्रमायका स्तर्य माना जायगा तब 'प्रमातावन' क्य प्रमायकाय में लक्षण बर्दित नहीं होगा। तथा प्रमायक्य और प्रमायकाय नोमोको सभी स्वयोक्त स्तर्य काना जाय तो कहीं भी तक्षय नहीं जायगा। तनिकंध सादि केवन प्रमायक है, प्रमायके बालय नहीं है और इंक्स केवल प्रमाय बाज्य है। प्रमायक बालय नहीं है और काक्षण प्रमा (जान) नित्य है। प्रमायक वालय भी हो और प्रमायका बालय भी हो देवा कोई प्रमायकाय नहीं है। बतः नंपायिकोंका की वक्त सक्षण बुक्तकम नहीं है।

मीर भी दूसरोके द्वारा माने गये प्रमामके सामान्य सक्तन हैं। वैसे सांक्य 'इंग्रियमापार' को प्रमामका सक्तम मानते हैं। कर्रान्यापिक 'कारकतक्तर' को प्रमाम मानते हैं, स्वादि । पर वे सद विचार ] करोपर मुतनका सिद्ध नहीं होते। सतः उनकी यहाँ चपेका कर दी गई है। स्वर्ता उनकी परीका नहीं की गई।

मतः यही निक्क्यं निकला कि अपने तथा परका प्रकाश करने-वाला सर्विकल्पक और अपूर्वार्थग्रही सम्यक्तान ही प्रवाचिक प्रतानको दूर करनेने समय है। इसलिए वही प्रमाच है। इस तरह जैनमत स्विद्ध हुमा।

> इस प्रकार श्रीजनाचार्य वर्नभूषण यति विरचित न्यायदीपिकामें प्रमाणका सामान्य सञ्जग प्रकाञ करनेवाला वहला प्रकाश

### दूसरा प्रकाश

प्रमाणविज्ञोवका स्वरूप बतलानेके लिये यह दूसरा प्रकाश प्रारम्भ किया जाता है।

प्रमाणके भेद ग्रीर प्रत्यक्षका लक्षण-

प्रमाणके वो भेद हैं:— १ प्रायक कौर २ परोझा विकाद प्रतिमास 5 (स्पष्ट ज्ञान) को प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ 'प्रत्यक्ष' तक्ष्य है, 'विश्वद्यप्रतिमासल' तक्ष्य है। तात्प्य यह कि किस प्रमाणभूत ज्ञानका प्रतिमास (प्रयंत्रकाल) निर्माल हो वह ज्ञान प्रत्यक है।

शक्का-'विशयप्रतिभासत्व' किसे कहते हैं ?

सतामान—जानावरणकर्यके सर्वचा कामते व्यवचा विशेष10 सर्वोपामसे उत्तरम् होनेवाली और शब्द तथा ब्रमुनामधि प्रमाणी 
त नहीं हो सकनेवाली जो ध्रमुचकिक निर्मातता है वही निर्मातता 
पैदादधतिभासत्व है। किसी प्रामाणिक पुक्चके 'श्रामि है' इस 
प्रकारके वचनते और 'यह प्रदेश खिलकाला है, क्योंक चुम्रो है, 
इस प्रकारके ब्रमादि निज्जे उत्तरम्ब हुए जानको घरेका 'यह धर्मिन है' 
15 इस प्रकारके उत्तरम् इतियमानमें विशेषता (खिक्कता) वेकी जाती 
है। वही विशेषता निर्मातता, विश्ववता और स्वष्टता इत्यादि 
शर्को द्वारा कही काती है। धर्मात् ये उसी विशेषताके शोषक 
पर्याय नाम हैं। ताल्यों यह कि विशेषप्रतिभावका नाम विश्वव-

प्रतिभासत्व है। भगवान् भट्टाकलकुदेवने भी 'न्यायविनिश्चय' 20 में कहा है:---

स्पष्ट, यथार्थ और सविकस्पक ज्ञानको प्रत्यक्षका लक्षण कहा है।' इसका विवरण (व्याख्यान) स्याहादविद्यापति व्यीवादिराजने 'त्यामधिनित्वयविवर' में इस प्रकार किया है कि "निर्मालप्रति-भासत्य ही स्कटत्व है और वह प्रत्येक विवारकके धनुमवर्षे धाता है। इसलिये इसका विशेष व्याख्यान करना धावस्थक नहीं हैं। बता हिसारितासरम्ब हानको वो प्रत्यक्ष कहा है वह बिन्हुल ठीक है।

बौद्धोंके प्रत्यक्ष-लक्षणका निराकरण-

बौद 'कटपरा-पोड — निर्विकटपक और ग्राम्मास— भ्रानितरहित ज्ञानको प्रत्यक्ष' मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ प्रत्यक्षकों नवापमें को दो यह दिये गये हैं। उनमें 'कटपरापाडों पदसे तर्विकटपककों और 'प्रभास' पदसे विप्यासार्वाकों व्याद्वास की 10 गई है। फांततार्थ यह हुमा कि जो समीचीन निर्विकटपक बान है वह प्रत्यक है। किन्तु उनका यह कथन बाल्वेस्टानाल है— तर्व्यक्तित नहीं है। क्योंकि निर्वेकटपक संत्रपाटक समारोक्ता विरोधी (निराकटम कटनेवाला) न होनेसे प्रवास हो नहीं हो तकता है। कारण, निर्वेकटपक्कट कानमें हो प्रमानता स्वयस्थित 15 (तिद्ध) होती है। तब वह प्रत्यक्ष कंसे हो तकता है? प्रमांत नहीं हो तकता है। होती है। तब वह प्रत्यक्ष कंसे हो तकता है? प्रमांत नहीं हो तकता है।

त्राङ्काः—निविकत्यक ही प्रत्यक्ष प्रमाय है, क्योंकि वह प्रयंसे उत्पन्न होता है। परमापंकत्—वास्तांकक है और स्वतकाकल्या है। स्विकत्यक नहीं, क्योंकि वह धपरनार्थमूत सामान्यको विषय करनेसे 20 प्रयंज्य नहीं है?

समायान-नहीं; क्योंकि अर्थ अकासकी तरह ज्ञानमें कारण नहीं हो सकता है। इसका ज्ञासा इस अकार है:-

ग्रन्थय (कारमके होनेपर कार्यका होना ) ग्रीर व्यक्तिरेक (कारमके श्रमावर्में कार्यका न होना ) ते कार्यकारण भाव जाना 25

जाता है। इस व्यवस्थाके चनुसार प्रकाश ज्ञानमें कारण नहीं है क्योंकि उसके ब्रमावमें भी रात्रिमें विवरनेवाले बिल्ली, चुहे भादिको ज्ञान पैदा होता है और उसके सञ्जावमें भी उस्स वगैरह-को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। अतः जिस प्रकार प्रकाशका शानके 5 साथ ग्रन्वय ग्रीर व्यतिरेक न होनेसे वह ज्ञानका कारण नहीं हो सकता है उसी प्रकार बर्ब ( पदार्थ ) भा ज्ञानके प्रति कारण नहीं हो सकता है । क्योंकि व्यर्थके सभावमें भी केशमशकादिज्ञान उत्पन्न होता है। ( और अर्थके रहनेपर भी उपयोग न होनेपर ग्रन्यमनुस्क या सुप्तादिको को ज्ञान नहीं होता ) ऐसी दशामें ज्ञान 10 प्रयंजन्य कैसे हो सकता है ? अर्थात नहीं हो सकता है। परीक्षा-मुलने भी कहा है- पार्व और प्रकाश जानके कारण नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि प्रमाणतामें कारण अर्थाव्यभिचार ( अर्थके ग्रभावमें ज्ञानका न होना) है, ग्रथंजन्यता नहीं। कारण, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष विषयजन्य न होनेपर भी प्रमाण माना गया है। यहां यह 15 नहीं कहा जा सकता कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष चंकि अपनेसे उत्पन्न होता है इसलिए वह भी विषयअन्य ही है, क्योंकि कोई भी बस्त प्रयनेसे ही पंदा नहीं होती। किन्त प्रयनेसे भिन्न कारणोंसे पंदा होती है।

शक्का—यदि ज्ञान अर्थसे उत्पन्न नहीं होतातो वह धर्यका 20 प्रकाशक कैसे हो सकता है?

समाबान-वीषक स्वार्धि पराण्डी उत्पन्न नहीं होता फिर भी बहु उनका प्रकाशक है, यह देककर झापको सन्तीय कर लेना चाहिए। प्रयान होतक सका प्रकार यटाविकारी उत्पन्न न होकर भी पार्ट्स महावात करता है ज्यी प्रकार झान भी सर्वते उत्पन्न न 25 होकर जो प्रकारित करता है ज्यी प्रकार झान भी सर्वते उत्पन्न न 25 होकर जो प्रकारित करता है।

25 होकर उसे प्रकाशित करता है। शङ्का — ज्ञानका विजयके साथ यह प्रतिनियम कैंसे बनेगो कि

10

15

घटनाल का बट हो विषय है, घट नहीं है ? हम तो जान की सर्थ-जन्म होने के कारण धर्मजन्मता को ज्ञानमें विषयका प्रतिनिधासक मानते हैं और जिससे ज्ञान पंदा होता है उत्तीको विषय करता है, प्रमा को नहीं, इस प्रकार व्यवस्था करते हैं। किन्तु उसे साथ नहीं मानते हैं ?

समायान हम योग्यताको विकय का प्रतिनिध्यक नागते हैं। जिस ज्ञान में जिस क्षयं के कहण करतेकी योग्यता (एक प्रकार की प्राप्ति) होती है वह ज्ञान उस ही क्षयंको विकय करता है — प्रन्य की जहीं।

शंका-योग्यता किसे कहते हैं ?

समायान—प्याने सावारण (जानको डकने वाल कर्म) के अयोप-त्रामको योगता कहते हैं। कहा भी हैं:—प्याने सावरण कर्म के अयोपसम्बद्ध योगता के हारा जान प्रत्येक प्रवाचे की व्यवस्था करता हैं। ताल्यों वह हुसा कि सालामा में परजानाबरण कर्म के हुन्दे के उत्पन्न हुसा परजान बट को ही विषय करता है, यट को नहीं। इसी प्रकार हुसरे पराविज्ञान भी अपने स्थाने स्थानेयस्थ को लेकर स्थाने स्थाने ही विषयों को विषय करते हैं। सतः जान को समंजय मानमा सनाव्यवस्थ स्थीर समुस्त है।

भाग प्रयं के प्राकार होने से प्रयं को जकाशित करता है। यह प्राच्याता भी उपर्युक्त विवेचन से खंडित हो जाती है। क्योंकि दीयक, 20 मणि प्रांति पदार्थों के साकार न होकर भी उन्हें जकाशित करते हुये देखें जाते हैं। यह पर्याकारता है पर्याचन्यता है तोजों हो प्रत्याता में अपर्याच नहीं हैं। किन्तु व्यवस्थितकार हो प्रयोक्त है। पहले जो लिककन्यक के विषयमूत लालाव को सररामां बता कर सविकारनक का सम्बन्ध तालाव को सररामां बता कर सविकारनक का सम्बन्ध किया है यह भी ठीक नहीं हैं; क्योंकि किसी 25 प्रमाणने बादित न होने के कारण सिवक्त्य का विषय परमार्थ (बारसीवक) ही है। बस्कि बौदों के द्वारा माना गया स्वतकाण ही बायित के बोग्य है। ब्रतः प्रत्यका निवकत्यकरूप नहीं है—सिव-कत्यकरूप हो है।

यौगाभिमत सन्निक्वं का निराकरण-

नैयायिक और वैश्रोचिक सन्तिकर्थ (इन्द्रिय और पदार्थ का सम्बन्ध ) को प्रत्यक्ष मानते हैं। पर वह ठीक नहीं हैं; क्योंकि सन्तिकर्थ प्रवेतन हैं। वह प्रमिति के प्रति करण की हो सकता है? प्रमिति के प्रति नव करण नहीं, तब प्रमाण केंते ? और जब प्रमाण 10 हो नहीं, तो प्रत्यक्ष केंते ?

पूसरी बात यह है, कि बलू इन्तिय रूपका ज्ञान सलिक्ड के बिना ही कराती है, क्योंकि वह ध्याप्य है। इसलिए सलिक्ड के सभाव में मी प्रयक्त ज्ञान होने से प्रयक्त में बलिक्डबंध्यता ही नहीं है। चलू इन्तिय को वो यहाँ स्थाप्यकारी कहा गया है वह ससिद्ध नहीं है। कारक, प्रयक्ता से चलू इन्तिय में स्थाप्यकारिता ही जतीत होती है।

मंत्रा— नवापि जल इन्द्रिय की प्राप्यकारिता (पदार्थ की प्राप्त करके प्रकाशित करना ) प्रत्यका से मानुन नहीं होती तथापि उसे पदमानु की तरह प्रमुक्त से सिद्ध करेंचे । जिस प्रकार पर-या मानु प्रत्यक्त से सिद्ध न होने पर भी 'परमानु है, क्वॉकि स्क्रमार्थ कार्य प्रत्यक्त नहीं हो सकते' इत अनुकाल से उचकी सिद्ध होती है उसी प्रकार 'चलु इन्द्रिय पदार्थ को प्राप्त करके हम साने है क्वॉकि वह वहिर्दिख इंदि सहर के बेक्की बाने वाली इन्द्रिय है ) को बहिर्दिखन है (बहुर से बेक्की बाने वाली इन्द्रिय है) को बहिर्दिखन है वह पहार्थ के प्राप्त करके ही प्राप्यकारिता की तिद्धि होती है और प्राप्यकारिता ही सन्निकतं है। स्रतः चतु इतिय में सन्निकतं की ध्रम्यान्ति नहीं है। सर्थात् चतु इतिय भी सन्तिकतं के होने चतु हो च्याना करती है। इससिए सन्निकतं को प्रायक सामने में कोई बोच नहीं है?

समाचान —नहीं; यह झनुमान सम्यक् झनुमान नहीं है—झनु- 5 मानाभास है। वह इस प्रकार है:—

हत सन्तान में 'बाह्' परांत कीनती बाहु को यह बनाया है? 
नोविक (गोतकरूप) बाहुको सम्बा स्त्रीकिक (किरणक्प) बाहुको ?
यहते विकरण में, हेंतु कानाययार्थिक्य (बाधितविषय) नामका हैत्यागात) है। क्यों को गोतकरूप ना तीरिक बाहु विवय के पात बाती हुई 10
किसी को भी प्रतीत न होने से उतको विवय-गाँगत प्रत्यक से बाधित 
है। दूसरे विकरण में, हेंतु साध्यासित है; क्योंकि किरणक्य सन्तीकिक 
बाहु समी तक सित्र नहीं है। दूसरी बात यह है, कि वृक्ष को शाला 
प्रोर चन्नामा का एक हो कान में पहन होने से बात साध्यायकारी 
ही प्रतित होती है। सार उपर्यंक्त सम्मानगत हेंतु कानात्यवायित्य 15
स्त्रीर साध्यासित्त होते के साथ ही प्रकरणस्म (सत्यतिपक्ष) भी 
है। हत प्रकार सन्तिक संस्थान होते से प्रत्यक्ष के हारा च्यामा होता 
है। हत प्रकार सन्तिक संस्थान होने से प्रत्यक्ष का स्वक्ष्य महीं है, 
बात सित्य हो गई।

इस सिन्तकर्ष के प्रधानम्य का विस्तृत विचार प्रमेयकमसमासंघ 20 में [१-१ तथा २-४] बच्छी तरह किया गया है। सब्हृद्यम्य होने के कारण इस सन् प्रकरण न्याय-दीचिका में उसका विस्तार नहीं किया। इस प्रकार न बौडाभियत निर्वकस्थक प्रथक है कोर न बोगों का इसिद्यार्थसम्मिक्यं। तो किर प्रथक का सक्षय क्या है? विवादमितिमासक्ष्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, यह नने जकार सिद्ध 25 हो गया। प्रत्यक्ष के दो भेद करके सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का लक्षण और उसके भेदों का निरूपण—

वह प्रत्यक्ष दो प्रकार का है-? सांव्यवहारिक भौर २ पार-मायिक । एकदेश स्पष्ट ज्ञान को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। 5 सात्पर्य यह कि जो ज्ञान कुछ निर्मल है वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। उसके चार भेद हैं-? सबग्रह, २ ईहा, ३ अवाय और ४ बारणा । इन्द्रिय झौर पदार्थ के सम्बन्ध होने के बाद उत्पन्न हुए सामान्य प्रवभास (दर्शन) के प्रनन्तर होने वासे और प्रवान्तरसत्ता-जाति से यस्त वस्तु को प्रहण करने वाले ज्ञानविशेष को सबप्रह 10 कहते हैं। जैसे 'यह पुरुष है'। यह जान संशय नहीं है, क्योंकि विषयान्तर का निराकरण करके अपने विषय का ही निश्वय कराता है। ग्रीर संशय उससे विपरीत लखण बाला है। जैसा कि राज-वार्तिक में कहा है-"संजय नानार्वविवयक, श्रीनश्चवात्मक और ग्रन्य का प्रव्यवच्छेदक होता है । किन्तु श्रवशह एकार्यविषयक, 15 निश्वयात्मक और अपने विषय से मिन्न विषय का व्यवच्छेदक होता है।" राजवात्तिकभाष्य में भी कहा है- "संशय निर्णय का विरोधी है, परन्त चवप्रह नहीं है।" फलितार्थ यह निकला कि संशयज्ञानमें पदार्थ का निश्चय नहीं होता और अवग्रह में होता है। सतः सवग्रह संशयतान से पथक है।

20 मजबह से जाने हुवे अपंत्रें उत्पन्न संस्त्रको दूर करने के लिये जाताका जो प्रिम्मावात्मक प्रयान होता है उसे ईहा कहते हैं। जेसे अववह जानके द्वारा 'वह पुष्य हैं' इस प्रकार का निवस्य किया गया या, इससे यह 'विकार्य' है बाजा 'उत्तरीय' इस प्रकार के सन्येह होने पर उसको दूर करने के लिवे 'यह दिखां होना चाहिये' ऐसा ईहा 25 नाम का जाता होता है।

भाषा, वेश भीरे भूषा भाषि के विशेष को जानकर यमार्थता का निरुक्तय करना ग्रवाय है। जैसे 'यह दक्षिणी ही है'।

स्रवाय से निश्चित किये गये पदार्थ को कालान्तर में न भूतने की शिलत से उसी का जान होना बारचा है। जिससे भविष्य में भी 'वह' इस प्रकार का स्मरण होता है। ताल्यों यह कि 5 पदार्थका निज्य होने के बाद जो उत्को न भूतने क्य से संस्कार ( बासना ) स्पिर हो जाता है और जो स्मरण का जनक होता है बही थारणावात है। सतएक यारणा का बूतरा नाम संस्कार भी हैं।

शक्का—ये ईहारिक ज्ञान पहले पहले ज्ञान से यहण किये 10 हुये पदार्थको ही यहण करते हैं, सतः बारावाहिक ज्ञानकी तरह स्रप्रमाण हैं?

समाचान — नहीं; जिन्न विषय होने से ब्रम्हीतार्चवाही हैं। सर्पात् — पूर्व में ग्रहण नहीं किये हुये विषय को ही ग्रहण करते हैं। यदा — जो पदार्थ सवपह झान का विषय है यह हैहा का नहीं है। और जो 15 हैहा को है वह स्वायन नहीं है। या ग्राबाय का है वह बारणा का नहीं है। इस तरह इनका विषयनेय बिल्कुल स्पष्ट है और उसे - बब्रियान पण्डी तरह बान सफरे हैं।

ये धनवज्ञारि वारों साल नव इन्तियों के हारा उत्पन्न होते हैं तव इन्तिप्रपत्यक कहें जाते हैं। और जब अतिनिज्य—मन के हारा 20 पंदा होते हैं तब अतिनिज्यप्रपत्थक कहें जाते हैं। इन्तियों पोसे हैं—१ त्यापंत, २ रकता, ३ झाल, ४ वसु और ३ कोच। अतिनिज्य

१ 'स्मृतिहेतुपारणा, संस्कार इति यावत्—स्वधी०स्वोधस्मिष्युं०का० ६। वैद्योषकदर्यान में इसे (बारणाको) भावना नामका संस्कार कहा है भीर उसे स्मृतिजनक माना है।

केवल एक मन है। इन होनों के निमित्त से होनेवाला यह स्वयद्वादिक्य बान लोकस्वाहुए में 'प्रस्थक' प्रसिद्ध है। इसलिये यह सांध्यवहादिक्यप्रशास कहा जाता है। परीक्षामुक में भी कहा है—"इतिय सीर मन के निस्तार से होने वाले एक देश स्पष्ट बान 5 को सांध्यवहादिक प्रत्यक्ष कहते हैं।" सीर यह सांध्यवहादिक प्रत्यक्ष समुख्य प्रत्यक्ष है—सोक्स्पते प्रत्यक्ष है, क्योंकि उपचाद से सिद्ध होता है। वात्यन में तो परोक्ष ही है। कारण वह मस्तिकान है सीर सन्तिकान परोक्ष है।

शका-मितज्ञान परोक्ष कसे है ?

शक्क्ष्य- चारतान पराल कत है :

तामधान — "धाये परोक्षम्" [त० सू०१-११] ऐसा सुत्र
है— मागन का वचन है। जुत्र का घर्ष यह है कि प्रचन के वो जान
— मारतान कोर भ्रतनान परोक्ष प्रमाण है। यहाँ साम्यवहारिक
प्रत्यक्ष को जो उपचार से प्रत्यक्ष कहा गया है उस उपचार में निमिश्त
'एकडेश स्पटता' है। सर्पान्—इन्तिय और सनिजिय सन्य जान
15 कुछ स्पट्ट होता है, इससिये उसे प्रत्यक्ष कहा गया है। इस
सम्बन्य में और सिमक विस्तार को सावश्यकता नहीं है। इतना

पारमाधिक प्रत्यक्ष का लक्षण धौर उसके भेदों का कथन— सम्पूर्णकप से स्पष्ट ज्ञान को पारमाधिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जो 20 ज्ञान समस्त प्रकार से निर्मल है वह पारमाधिक प्रत्यक्ष है। उसी को

मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं।

उत्तके दो भेद हैं—एक सकत प्रत्यका और हुसरा विकत्त
प्रत्यका। उनमें से कुछ पदावों को विषय करने वाला जान विकत
पारमाधिक है। उसके भी दो भेद हैं—१ क्रवसिदान और २

25 मनःपर्ययक्षान । प्रविकानावरण और वीर्यान्तरायकर्म के क्षयोप-

15

तामते उत्पन्न होने बाले तथा मूर्तिक इष्य मात्रको विषय करने वाले तान को प्रविध तान कहते हैं। मनःपर्यवक्षानावरण घोर बोर्यान्त-रायकर्ष के क्षयोध्यक्षम से उत्पन्न हुवे और इसरे के मन में स्थित पदार्थ को जाननेवाले जान में मनःपर्ययक्षान कहते हैं। मतिकान को तरह प्रविध चौर मनःपर्ययक्षान के भी मेंद और प्रमेद हैं, उन्हें तस्वार्थ- 5 राजवात्तिक धीर स्लोकवात्तिकनाय्य से जानना वाहिये।

समस्त इच्चों और उनकी समस्त पर्याचों को जानने वासे शान को सकत प्रत्यक कहते हैं। यह सकत प्रत्यक ब्रातावरण आदि चातिया-कर्मों के सम्पूर्ण नाश से उत्पन्न केवलबान ही है। क्योंकि "समस्त इन्मों बीर समस्त पर्याचों में केवल बान की प्रवृत्ति है" ऐसा तस्वाच- 10 सुत्र का उपवेश है।

इत प्रकार सर्वाभकान, मन-पर्ययकान और केवलकान वे तीनों जान सब तरह ते रुष्ट होने के कारण परवार्यिक प्रस्था है। सब तरह से रुष्ट इतिये हैं कि ये मात्र धारणा की क्षयेका लेकर उत्पन्न होते हैं—इत्यिवाधिक पर प्रार्थ की प्रयेका नहीं तेते।

शक्का — केवललान को पारवायिक कहना ठीक है, परन्तु झर्वाय , और मनःवर्धय को पारमायिक कहना ठीक नहीं है। कारण, वे दोनों विकल (एकदेश) प्रत्यक्ष हैं?

सामाधान—महीं; सकतपना और विकासपना यहां विषय की प्रपेशा से हैं, स्वकपता नहीं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है— 20 चूँकि केवनबान समस्त हज्यों और पर्यायों को विषय करने वाला है, इसलिये वह सकल प्रत्यक कहा जाता है। परन्तु ध्वावी और सन्तर्थाय कुछ पदार्थी के विषय करते हैं। इसलिये वे तकल कहें काते हैं। तेलिन इसने से उनमें पारनाविकता के हानि महीं होती। क्योंकि पारनाविकता का कारण श्रावकातंबिक्यता नहीं है—पुर्थ 25

निभंतता है घोर वह पूर्व निभंतता केवनशान की तरह प्रविध धौर मनःपर्यय में भी प्रपने विकय में विद्यमान है। इसलिय वे दोनों भी पारमाधिक हो हैं।

श्रविष आदि तीनों झानों को प्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष नं हो सकने की 5 शकुा और उसका समाधान--

शक्का—प्रज्ञ नाम चस्तु ब्रादि इन्द्रियों का है, उनकी सहायता लेकर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे ही अत्यक्त कहना ठीक है, धन्य (इन्द्रियनिरपेक स्रविश्वजानादिक) को नहीं ?

समावान — यह शक्का ठीक नहीं है; क्योंकि झारमा नाज की

10 प्रपेशा रजने वाले और इन्द्रियों की प्रपेशा न रजने वाले भी
ध्रवीय, वनत्थ्यं और केवस्त्रान को प्रपाक कहने में कोई किरोध
नहीं है। कारण, प्रप्यक्रता का प्रयोजक स्थब्दता ही है, इन्द्रिय-जन्मता नहीं। और वह स्थब्दता इन तीनों क्रानोंमें प्रचेश्वर से है।

15 इसीलिय मित, भूत, ध्रवीय, मनत्थ्यं और केवस इन पौच क्रानों में 'प्राये परोक्षम्' [त॰ सु०१-११] और 'प्रपक्षनन्थत्' [त॰ पु०१-१२] इन वो सुनों हारा प्रथम के मित और भूत इन वो को प्रयक्ष कहा है।

शङ्काः— फिर ये प्रत्यका शब्द के बाच्य केते हैं? प्रयांत इनको 20 प्रत्यक्ष शब्द के क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रक्ष नाम तो इंग्लियों का हैगौर इन्द्रियों की सहामता से होने वाला इन्द्रियकन्य शान ही प्रत्यक्ष शब्द से कहने योग्य है?

समाधान—हम इन्हें कडि से प्रत्यका कहते हैं। तात्पर्य यह कि प्रत्यका सब्द के ब्यूत्पत्ति (वीशिक) प्रयंकी अपेका न करके प्रवधि 25 कादि ज्ञानों में प्रत्यका शस्त्र की प्रवृत्ति होती है और प्रयृत्ति में निमित्त' स्पष्टता है। भ्रीर वह उत्तत तीनों जानों में मौजूब है। स्नतः जो ज्ञान स्पष्ट है वह प्रत्यक्ष कहा जाता है।

सपया, व्युत्पत्ति सर्व भी इनवें सौबूद है। 'शस्त्रोति व्याप्नोति जानातीति शक्ष शाला' सर्वात् — वो व्याप्त करें — वाने उसे सक कहते हैं और वह शाला है। इस व्युत्पत्ति को लेकर सक्ष सब्य का सर्व 5 स्वाप्त में होता है। इस व्युत्पत्ति को लेकर सक्ष सब्य का सर्व 5 उत्पन्न होने वाले बान को प्रत्यक्ष कहने में क्या वाचा है? सर्वात् कोई वाला नहीं है।

शक्का —यदि ऐसा माना जाय तो इन्द्रियजन्य ज्ञान अप्रत्यक्त कहलायेगा ?

समायान—हमें सेद है कि बाप भूत जाते हैं। हम कह बाये हैं कि इन्द्रियजन्य ज्ञान उपचार से प्रत्यक्त है। ब्रतः वह वस्तुतः अप्रत्यक्त हो, इसमें हमारी कोई हानि नहीं है।

इस उपर्युक्त विवेचन से 'इन्द्रियनिरपेक ज्ञानको परोक्त' कहने-की मान्यता का भी खण्डन हो जाता है। क्योंकि श्रविश्वदता 15 (अस्पष्टता) को ही परोक्ष का लक्षण माना गया है। तास्पर्य यह

१ ज्युत्पत्तिमित्त से प्रकृतिनिमित्त किन हुमा करता है। जैसे यो-शब्दका जुल्पतिनिमित्त 'गच्छतिति गी: 'जो अमन करे वह गी है, इस प्रभार 'गमनिक्या' है भीर प्रकृतिनिमित्त 'गोल' है। यदि जुल्पतिनिमित (गमनिक्या') को ही प्रकृति मैतिसत माना जाव तो देठो या नहीं गाय मे गोशब्दको प्रवृत्ति नहीं हो सक्वी भीर गमन कर रहे मनुष्यादिमें भी गोशब्दको प्रवृत्ति का प्रवृङ्ग बायेगा। मतः गोशब्दको प्रवृत्ति मे निमित्त ज्युत्तिनिमित्तरे भिन्न 'गोल' है। उसी प्रकार प्रकृत में प्रस्का शब्दकी प्रशृतिमें जुल्पतिनिमित्तः 'शबाभितत्व' ते भिन्न 'स्टल्ल' है। सदः ग्रविष्ठ यादि तीनों हानों को प्रत्यक्ष करनेने कोई बाधा नहीं है। कि जिस प्रकार इत्रियसापेकता प्रत्यक्षता में प्रयोजक नहीं है। उसी प्रकार इत्त्रियनिरपेकता परोक्षता में भी प्रयोजक नहीं है। किन्तु प्रत्यक्षता में स्फटताकी तरह परोक्षता में ब्रास्थटता कारण है।

शक्का—'मतीन्य प्रत्यक्ष हैं यह कहना बड़े साहस की बात है; 5 क्योंकि वह प्रसम्भव है। यदि प्रसम्भव की भी कन्यना करें तो ब्राकाश के फल प्रादि की भी कल्यना होनी चाहिए ?

समाधान—नहीं; धाकाश के कूल बादि धानसिंह हैं। परन्तु धानीन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण ने सिद्ध है। वह इस प्रकार से है— 'कैकसाल' जो कि धानीन्द्रिय हैं, धान्यकानी कपिल धादि के धानस्थत 10 होने पर भी धारहनके धावस्य सस्भव हैं; क्योंकि धारहन्त भगवान सर्वत हैं।

प्रसङ्गवश शङ्का-समाधान पूर्वक सर्वज्ञ की सिद्धि-

शक्का-सर्वेतता ही जब समित्र है तब आप यह केंसे कहते हैं कि प्यहत्त अगवान सर्वेत हैं? क्योंकि जो सामाप्यवया कहीं भी 15 प्रसिद्ध नहीं है उसका किसी जास जगह में व्यवस्थापन नहीं हो सकता है?

त्रभारा ह. समायान — नहीं ; सर्वज्ञता अनुमान से सिद्ध है। वह अनुमान इस प्रकार है— कुट्म, अन्तरित और दुरवर्ती परार्थ किसी के प्रमुख्य हैं, व्यक्ति अनुमान से जाने नाते हैं। जैसे अनि आदि 20 पर्वार्थ । स्वामी समन्तरक में भी महामार्थ्य हैं। जैसे आन्तर्यों

रे महाभाष्यते सम्भवतः सन्बकार का भाषय गन्यहरितमहाभाष्य से जान पड़ता है क्योंकि बहुशृति ऐसी है कि स्वामी समत्त्रप्रदेने 'तत्त्वामें-सूत्र' पर 'गन्यहरितमहाभाष्य' नामको कोई बृहट् टीका निस्ती है भ्रीर प्राप्तमीमांसा विसका मादिम प्रकरण है। पर उनके घरितत्वमें विद्वानोंका मतभेर है। इसका कुछ विचार प्रस्तावनामें किया है। पाठक बहाँ देखें।

मांसा प्रकरण में कहा है—"सुक्षम, कलारित खीर दूरवर्ती पवार्थ किसीके प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे अनुमानसे जाने जाते हैं। जैसे खिम ग्राडि। इस अनुमान से सर्वत्र असे प्रकार सिद्ध होता है।"

सुरुम पदार्थ वे हैं जो स्वभाव से विप्रकृष्ट हैं---दूर हैं, जैसे परमाण बादि । बन्तरित वे हैं जो काल से वित्रकृष्ट हैं, जैसे राम 5 मादि । दूर वे हैं जो देश से विष्रकृष्ट हैं, जैसे नेर मादि । ये 'स्वभाव, काल और देश से विप्रकृष्ट पदार्थ यहाँ वर्मी (पक्ष) हैं। 'किसी के प्रत्यक्ष हैं' यह साध्य है। यहाँ 'प्रत्यक्ष' शब्द का अर्थ 'प्रत्यक्षज्ञान के विषय' यह विवक्षित है, क्योंकि विषयी ( ज्ञान ) के धर्म (जानना) का विषय में भी उपचार होता है। 'धनुमान से जाने जाते हैं' यह 10 हेतु है। 'धर्मन प्रादि' दुष्टान्त है। 'धर्मन धादि' दुष्टान्त में 'धनुमान से जाने जाते हैं' यह हेतु 'किसी के प्रत्यक्ष' हैं' इस साध्य के साथ पाया जाता है। ग्रतः वह परमाणु वर्गरह बुक्मादि पदार्थों में भी किसी की प्रत्यक्षता को भवत्य सिद्ध करता है। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार ग्रान्त खादि धनुमान से जाने जाते हैं। ब्रत्युव वे किसी के 15 प्रत्यक्ष भी होते हैं। उसी प्रकार सुक्ष्मादि अतीन्द्रिय पदार्थ चूँकि हम लोगों के द्वारा धनुमान से जाने जाते हैं अतएव वे किसी के प्रत्यक भी हैं और जिसके प्रत्यक्ष हैं वही सर्वत है। परमाणु आदि में 'अनुमान से जाने जाते हैं' यह हेतु बसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि उनको धनुमान से जानने में किसी को विवाद नहीं है। प्रचीत् सभी मतवाले इन पदार्थी 20 को ग्रनुमेय मानते हैं।

श्रञ्का — मुस्मादि पदार्थों को प्रत्यक्ष सिद्ध करने के द्वारा किसी के सम्पूर्ण पदार्थों का प्रत्यक्षत्रान हो, यह हम भान सकते हैं। परन्तु वह स्रतीन्त्रय है — इन्द्रियों की स्रपेक्षा नहीं रक्षता है, यह केसे ?

समायान-इस प्रकार से-विद वह ज्ञान इन्द्रियजन्य हो तो 25

सम्मूर्ण पदार्थों को जानने वासा नहीं हो सकता है; क्योंकि इनियाँ स्थाने योग्य विस्थां (सीनहिल और कांनामा वर्ष) में ही जान को उत्पन्न कर सकती हैं। और कुल्मादि पदार्थ इतियों के साथ विषय नहीं हैं। आतः वह सम्भूर्ण पदार्थ विषयक जान अनेनिर्दायक हो है— 5 इतियों की प्रयोज से रहिल क्योंकिय है, यह बात किंद्र हो जाती है। इस प्रकार से सर्थन के मानने में किसी मी सर्थकवादों को विवाद नहीं है। जंसा कि दूसरे भी कहते हैं—"दुष्य-पायादिक किसी के

नहा है। जसा के दूसर का कहत ह— "उष्य-पापावक किसा क प्रत्यक्त है; क्योंकि वे प्रमेय है।" सामान्य से सर्वक को सिद्ध करके ब्रहेन्त के सर्वकृता की सिद्धि—

10 प्रञ्चा-सम्पूर्ण परार्थों को साक्षात् करने वाला प्रतीन्त्रिय प्रथमकान सामान्यत्या निक्क हो; परन्तु वह परहत्त के है यह केंसे? क्योंकि 'किसो के' यह स्वताय साव्य है और सर्वनाम साव्य सामान्य का आपक होता है ?

समाधान—सत्य है। इस अनुमान से सामान्य सर्वज्ञ की
15 सिद्धि की है। 'अरहल्त सर्वज्ञ हैं' यह हम अन्य अनुमान से सिद्ध करते हैं। 'यह अनुमान इस प्रकार है—'अरहल्त सर्वज्ञ होने के योग्य है, ग्यॉकि वे निर्दोध है, जो सर्वज्ञ नहीं है वह निर्दोध महीं है, जैसे रम्पापुरुव (पागत)।' यह केवलव्यक्तिकी हेतु जन्य अनुमान है।

20 प्रावरण और रागादि ये दोष है और इनसे रहित का नाम निर्दोषता है। वह निर्दोषता सर्वतता के बिना नहीं हो सकती है। क्योंकि जो किष्टियनक है— प्रत्यक्षानी है उनके आवरणादि दोयों का प्रभाव नहीं है। सतः प्ररहत में रहने वाली यह निर्दोषता उनमें

१ 'सम्बद्ध वर्त्तमान च गृह्यते चक्षुरादिना' — मी०इलो०सूत्र ४ इलोक ८४।

सर्पेकता को सबस्य सिद्ध करती है। और यह निर्दोचना प्रार्ट्स पर-मेच्डी में उनके युक्त और सारव से स्वित्योधी वचन होने से सिद्ध होती है। युक्ति और सारव से स्वित्योधी वचन मी उनके द्वारा माने गये मुक्ति, संतार और मुक्ति तथा संसार के कारण तत्थ और भनेक्यमंत्रुक्त बेतन तथा स्ववेतन तत्थ के प्रत्यकादि प्रयाग से 5 बांधित न होने से सच्छो तरह सिद्ध होते हूं। तात्य्य यह कि प्रार्ट्स के सांधित न होने से सच्छो तरह सिद्ध होते हूं। तात्य्य यह कि प्रार्ट्स के सांधित न उनेशित तत्या में प्रत्यक्षादि मामचें से कोई बाधा नहीं सांती है। स्वतः वे यथाचंत्रकता हूं। सीर यथाचंत्रकता होने से निर्दोच है। तथा निर्दोच होने से सर्वन है।

शक्का — इस प्रकार धरहत्त के सर्वज्ञता सिद्ध हो जाने पर भी 10 वह प्ररहत्त के ही है, यह कैसे ? क्योंकि कपिल धादि के भी वह सम्भव है ?

समायान—करिम स्वारि सर्वत्र नहीं है; क्योंकि वे सत्येष हैं। ग्रीर सरोप इसिनए हैं कि वे पुक्ति सीर साल्य से विशोधी कपन करने वाले हैं। पुक्ति स्वीर साल्य से विशोधी कपन करने वाले मी 15 इस कारण हैं कि उनके द्वारा माने गये गुक्ति स्वारिक तत्व भीर सर्वया एकान्त तत्व भागा से वाधित हैं। सत्त से वर्षक नहीं है। करहल ही सर्वत्र हैं। क्यानी तमन्तमत्र ने ही कहा है—'हैं शहरू ! यह सर्वत्र प्रार्थ हैं, क्योंकि साल निर्देश हैं—'हिन्ते प्रहासिय हैं कि पुक्ति और प्रारम से आपके वचन धिक्द हैं—'युक्ति तथा धामम से 20 उनमें कोई विरोध इस कारण नहीं हैं कि मानक इस्ट (मुक्ति स्वारि तत्व ) प्रमाश से वाधित नहीं साता। धीर वचनों में विरोध इस कारण नहीं हैं कि किए होरे हों कि स्वार हैं कि स्वार तत्व कारण नहीं हैं। किन्तु तुस्हारे स्वनेकान्त सत्वस्य स्वयुक्त का राज नहीं करने वाले तथा सक्वा राज्य ता त्व का कपन करने वाले और अपने को साल तस्वास के समितान से वाल करने काले और अपने को साल तस्वस के समितान से वाल करने तथा हैं प्रारम से वालित तथा सक्वा स्वार्थ होता है।'

इस तरह इन दो कारिकाओं के द्वारा पराभिमत तरक में बावा और स्वामियत तरक में सवाधा इन्हों दो के समर्थन को लेकर 'मार्ट-मार्ग्न' इस कारिका के द्वारा प्रारम्भ करके 'स्वास्तार-इस्टबान्डक' इस कारिका तरक आवर्णमंत्रीमा की रचना की गई है। सर्वान् 5 सपने द्वारा माने गये तरक में केसे बाधा नहीं हैं। और एकान्तवादियों के द्वारा माने तरक में कित प्रकार बावा हैं। इन दोनों का विस्तृत विषेत्रन स्वामी सम्बन्धार में 'आवर्षमांगाता' में 'प्रावंकान्ते' इस कारिका स से लेकर 'स्वास्त्रार सर्वान्डकर' इस कारिका ११२ तक किया है। सतः यहां और स्रधिक विस्तार नहीं किया जाता।

10 इस प्रकार धातीन्त्रिय केवलकान घरहल्त के ही है, यह सिद्ध हो गया। धीर उनके बचनों के प्रमाण होने से उनके द्वारा प्रतिपादित धातीन्त्रिय प्रयोग धीर मनःप्रयंपकान भी सिद्ध हो गये। इस तरह धातीन्त्रिय प्रयास निर्दोण (निर्वाध) है—उसके मानने में कोई दोष या बाघा नहीं है। घतः प्रयथम के सांध्यवहारिक धीर पारमाधिक ये दो 15 नेये सिद्ध हये।

> इस प्रकार श्रीजैनाचार्य घर्मभूषण यति विरिचत स्यायदीपिकार्मे प्रत्यक्ष प्रमाणका प्रकाश करनेवाला पहला प्रकाश

पूर्ण हुचा।

# तीसरा प्रकाश

दूसरे प्रकाश में प्रत्यक्ष प्रमाण का निक्यण करके इस प्रकाश में परोक्ष प्रमाण का निक्यण प्रारम्भ किया जाता है।

परोक्ष प्रमाण का लक्षण —

प्रविशय प्रतिभास को परोक्ष कहते हैं। यहाँ परोक्ष' लक्ष्य है, 'प्रविश्वरप्रतिभासत्य' लक्ष्य है। तात्पर्य यह कि किस जान का 5 प्रतिभात विशय—स्पट नहीं है वह परोक्ष प्रयास है। विशयता का लक्षण पहले बतला ह्या है, उससे जिल्ला प्रयास है। उसी को प्रसप्यता कहते हैं। वह प्रविशयता मी विश्वयता हो तरह अनुभव से जानी जाती है।

'जो जान केवल सामान्य को विषय करे वह परोख हैं ऐसा 10 कोई (बींड) परोख का लखन करते हैं। परन्तु वह ठीक नहीं है; क्यांकि प्रत्यक को तरह परोज भी लामान्य और विशेषकर बस्तु को विषय करता है। धौर इसलिये वह तस्यक सक्तम्य बोच युक्त है। जिल प्रकार प्रत्यक्ष घटादि पदार्थों में प्रयुत्त होकर उनके घटता-दिक लामान्यकार को धौर यह व्यक्तिकर व्यक्तके स्टत्या-दिक लामान्यकार को धौर यह व्यक्तिकर व्यक्तके होता है उसले कारा परोक भी लामान्य कोर विश्व वर्षों कारारों को विषय करता हुआ उपलब्ध होता है। इस कारण 'केवल लामान्य को विषय करता हुआ उपलब्ध होता है। इस कारण 'केवल लामान्य को विषय करता' परोज का लक्षण नहीं है, धर्म तु प्रविश्वतता हो परोज का लक्षण है। सामान्य और विश्वेष के ते किती एक को 20 विषय करने वाला मानने वर तो प्रमान्यता ही नहीं वस सकती है। इस वाल का लक्षण है। इस वाल का नहीं है अपि तु प्रविश्वतता हो परोज का लक्षण है। हमान्य और विश्वेष की किती हमान्य सामान्य और विश्वेष की किती हमान्य का सम्यान्य सामान्य और विश्वेष की किती हमान्य की विश्वेष करने वाले नाने वर्षे हैं। इहा भी है—"लालान्य और विश्वेष करने वाले नाने वर्षे हैं। इहा भी है—"लालान्य और विश्वेष करने वाले नाने वर्षे हैं। इहा भी है—"लालान्य और विश्वेष करने वाले नाने वर्षे हैं। इहा भी है—"लालान्य और विश्वेष करने वाले नाने वर्षे हैं। इहा भी है—"लालान्य और विश्वेष करने वाले नाने वर्षे हैं। इहा भी है—"लालान्य और विश्वेष

रूप वस्तु प्रमाणका विषय है।" स्रतः स्रविशद (स्रस्पन्ट) प्रतिभास को जो परोक्ष का सक्षण कहा है वह जिल्हुल ठीक है।

परोक्ष प्रमाण के भेद और उनमें ज्ञानान्तर की सापेक्षता का कथन— उस परोक्ष प्रमाण के पाँच भेद हैं—१ स्मृति, २ प्रत्यक्षित्रान,

३ तकं, ४ धनुमान कौर ४ घागम । ये पांचों हो परोक्ष प्रमाण झानात्तर को व्यवेशा से उत्पन्न होते हैं। स्मरण में पूर्व धनुमय की धर्मशा होतो है, प्रत्योज्ज्ञान कें, धनुमान कें, तक में धनुमय, स्मरण घोर आव्याज्ज्ञान की, धनुमान में लिङ्ग्रदांन, 10 व्याप्ति सम्मरण घारि की धौर धागम में शान्यव्या, सङ्केतप्रहुण (इत शास्त का यह घर्ष है, इत प्रकार के संकेत के प्रहुण ) खादि की धर्मशा होती है। किन्तु प्रत्यक प्रमाण में शान्यात्तर की धर्मशा नहीं होती, वह स्वतन्त्र कर से—आनान्तर निरमेक ही उत्पन्न होता है। स्मरण धार्यि की यह शानान्तर निरमेक हमने धर्मने निरम्म के

प्रथमतः उद्दिष्ट स्मृति का निक्यन--

15 समय दनसायी जायती ।

स्पृति किसे कहते हैं? 'वह' इस प्रकार से उस्लिक्ति होने वाले भीर पहले भनुनव किथे हुये पदार्थ को विकास करने वाले जान को स्पृति कहते हैं। जैसे 'वह देववरा'। यहाँ पहले समुम्य किया हुआ 20 ही देववरा 'वह' सम्ब के डारा जाना जाता है। इसिन्धे यह नान 'वह' सम्ब से उस्लिक्ति होने बाला बौर जमुमूत परार्थ को विकास करने वाला है। जिसका धनुभव नहीं किया उसमें यह जान नहीं होता। इस जान का जनक धनुभव है और वह प्रमुख्य वार्याक्य ही जारण होता है; क्योंकि परार्थ में स्वकाहादिक जान हो जाने पर भी 25 पारणा के कमावा कें स्कृति उस्पन नहीं होती। कारण, धारणा भ्रात्या में उत प्रकार का कंत्कार पंदा करती है, जिससे वह कालान्तर में भी उत अगुभूत विषय का स्वरण करा हेती है। इस्तिमंधे वारणाके विषय में उत्पर्दा हुआ 'वह' ताब्व ते उस्लिकित होने वाला यह ज्ञान स्कृति है, यह विख होता है।

शक्का--यदि धारणा के हारा प्रहण किये विषय में ही स्मरण 5 उत्पन्न होता है तो पृहीतबाही होने से उसके अप्रमाणता का प्रसङ्ग आता है ?

सनापान—नहीं; ह्वाहा साहिक को तरह स्वरूपकों मी विश्वयक्ष्य मीजूर है। जिस प्रकार सवपहां विश्व के द्वारा गर्डक किने हुए सर्च को विश्वय करने वाले देहांकि का मार्च के बार गर्डक किने हुए सर्च को विश्वय करने वाले देहांकि का मार्च किना मार्च किने का स्वरूप का मार्च किने का स्वरूप के मार्च प्रकार के स्वरूप होने पर भी प्रवास हो है। कारण हुए किने यहे विश्वय में प्रवास होने वाला कर्याव हा है। कारण, वारणा का विश्वय हमता है वाला करने हमता है और स्वरूप का तता से युक्त सर्चा हुए के प्रवास के प्रवास के स्वरूप हम स्वरूप के हारा निर्माण का स्वरूप है कि सारणा का विश्वय तो सर्वास का स्वर्णन हुए होता है। उत्तर्थ यह है कि सारणा का विश्वय तो सर्वास कर स्वर्णन हुए करने हैं कारण प्रवास होता है के सरस्य करने विश्वय में प्रवास है। अर स्वरूप करने विश्वय में प्रवास है। अर स्वरूप करने के कारण प्रवास ही है कारणा होता है कारणा हो है —पायमाण नहीं। प्रवेशक स्वरूप होता है की राज स्वरूप होता है है की राज स्वरूप होता है और उत्त समारोप को दूर करने 20 से यह स्वृति प्रवास है।"

'स्वरण अनुभूत विषय में प्रमृत होता हैं इतने से यदि वह अप्रमाण हो तो अनुमान से जाती हुई श्रीन को जानने के लिये पीछे प्रमृत हथा प्रत्यक भी अप्रमाण ठहरेगा। आतः स्मरण किसी भी प्रकार भग्रमाण किंद्र नहीं होता। प्रत्यकाविककी तरह स्पृति धविसंवादी है—विसंवाद रहित है, इतिलए भी बहु प्रमाण है। क्योंकि स्मरण करके बयाव्यान रक्को हुई बस्तुमों को ध्वक करने के लिए प्रवृत होने वाले व्यक्ति को स्मरण के विषय (पदायं) में विसंवाद—मूल जाना या ध्वमण प्रवृत्ति करना 5 नहीं होता। जहां चित्रंबाद होता है यह प्रत्यकामास की तरह स्मरणामात है। उसे हम प्रमाण नहीं मानते। इस तरह स्मरण मामका पुष्क प्रमाण है, यह सिंख हुए।।

प्रत्यभिज्ञान का नक्षण और उसके भेडों का निरूपण-

सनुभव स्नीर स्वराज्युवंक होने वाले कोड़क्य जानको अत्यनिज्ञान 10 कहते हैं। यहाँ का उल्लेख करने वाला ज्ञान सनुभव है सौर "वहाँ का उल्लेखी ज्ञान स्वराज्य है। इन रोनों से पंदा होने वाला तथा यूवं सौर उत्तर स्ववस्थाओं में वर्तमान एकत्व, साइत्य और वंतकस्य स्वादि को विषय करने वाला जो जोड़क्य ज्ञान होता है वह प्रत्यमिज्ञान है, ऐसा समभ्यना चाहिए। खेंते वही यह जिलबस्त है, गौ के सम्पान गवय (जङ्गसी पहाविज्ञोव) होता है, गाय से मिन्न भंता होता है, हत्यादिक अत्यन्तिज्ञान के उत्पहरण हैं।

यहाँ पहले बदाहरण में, जिनवत्त की युवं घोर उत्तर प्रवस्था-फोंमें रहते वाली एकता अत्योगज्ञान का विषय है। इसीको एकत्य-अत्योगज्ञान कहते हैं। दूसरे बदाहरण में, यहले अनुभव को दुई 20 गाय को लेकर गवय में रहते वाली सद्याता अत्योगज्ञान का विषय है। इस प्रकार के ज्ञान को साव्यायत्यांगज्ञान कहते हैं। तीलरे उदा-हरण में, यहले अनुभव को हुई गाय को लेकर भंता में रहते वाली विषयुत्ता अत्योगज्ञान का विषय है। अत्योगज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार चौर को अत्योगज्ञान के 25 मेर प्रयोग स्वनुस्त को हवयं विचार केता चाहिये। इन सभी अत्य- भिक्तानों में धनुभव और स्मरण की अपेका होने से उन्हें अनुभव और स्मरणहेतुक माना जाता है।

चिन्हों का कहना है कि अनुभव और स्वरण से बिन्न प्रस्पतिकान नहीं है। (क्योंकि पूर्व और उत्तर सरकायों को विश्व करने बाता एक बान नहीं हो सकता है। कारन, विश्व किन्त है। दूसरी 5 बात यह है कि 'वह' इस प्रकार से वो बान होता है वह तो परोस्न है और 'यह' इस प्रकार से वो बान होता है वह तावस है— इस्तिय मी प्रत्यक और परोस्नकर एक बान नहीं हो सकता है, क्यिय ने प्रत्यक और परोस्नकर एक बान नहीं हो सकता है, क्यिय के प्रत्यक और परोस्नकर पर्या को हो विश्व करता 10 है और स्वरण्य तो वस्ता निया करता है। इस्तिय से बोनों अतिक अनुसार की कर्यों के स्वर्ण करता 10 है और सर्वामन पर्याव को बोने बात है। इस्तिय से बोनों अतिक और वस्तीमन पर्यावों में एने वाली एकता, सद्भाता प्रार्थ को बोने बात करता है। इस्ता स्वरण और वस्तीमन पर्यावों में एने वाली एकता, सद्भाता प्रार्थ को स्वर्ण करता स्वर्ण के सिंक उनके बाद में होने वाला तवा उन एकता, तद्भाता व्यावक है सिम्म उनके बाद में होने वाला तवा उन एकता, तद्भाता व्यावक है।

ब्रान्य ( दूसरे वेबीयकारि ) एकन्यप्रत्यनिकान को स्वीकार करके भी उसका प्रत्यक्ष में झन्तार्थक करिन्य करते हैं। वह इस प्रकार से है—बो इनियों के साथ झन्यब और व्यतिरेक रखता है वह प्रत्यक है। व्यवीय—बो इनियों के होने पर होता है और इनियों का झन्यब तथा व्यतिरेक रखने वाला यह प्रत्यनिकान हैं। इस कारण वह प्रत्यक हैं। उनका नी यह करन ठीक नहीं हैं, क्योंकि इनियां वर्तान वर्षांच मांक के विकाय करने में ही उन्होंने ( वरि-तार्थ ) हो जाने से क्रांसन की दिस्तार करने में ही उन्होंने ( वरि-तार्थ ) हो जाने से क्रांसन की दिस्तार करने में होत क्यावनार्थों होते बाले 25 एक त्यको विषय नहीं कर सकती हैं। इन्त्रियों की छविषय में प्रवृत्ति माननायोग्य नहीं है। छन्यया वज्जुके डारारसादि का भी ज्ञान होने का प्रसङ्क छावेगा।

शक्का — यह ठीक है कि इंपिडयी वर्तमान पर्याय मान को ही 5 विषय करती हैं तथारि वे सहकारियों को सहायता है वर्तमान खोरि स्मतीत प्रवस्थापों में रहने वाले एक्टव में भी झान करा सकती हैं। विस्त प्रकार घञ्चन के संस्कार से चलु व्यवपान प्राप्त (कते हुये) व्याप को भी जान तेती हैं। व्यापि चलु के व्यवहित प्रवाध को सामने सी सामन्यं (त्रातिन) नहीं है। उपने प्रकार सरक्ष को सहायता 10 से वह उपने वेस्त्री जाती हैं। उसी प्रकार सरक्ष खादि की सहायता इंडियों ही दोनों प्रवस्थापों में रहने बाले एक्टब को जान मेंगी। सतः उसको जातने के लिए एक्टबप्रविधाना नाम के प्रमाणान्तर की करना करना प्रमावश्यक हैं

समाधान — यह कहना भी सम्यक् नहीं है; क्योंकि हजार सह
15 कारियों के मिल जाने पर भी खरिवय में — जिसका जो विषय नहीं है, 
उसकी उसमें — प्रवृत्ति नहीं हो करती है। वजु के धरुवन संस्कार 
धादि सहायक उसके धरुने विषय क्यादि में ही उसको प्रवृत्त करा 
सकते है, रसायिक विषय में नहीं। और इत्यियों का धरिवय है पूर्व 
स्वाय उत्तर धरवसाधों में रहते वाला एकत्य। ध्रतः उसे जानने के लिये 
20 पृषक् प्रमाण मानना हो होगा। साने वगह विषय-मेद के हारा ही 
प्रमाण के भेड स्वीकार किये यो हैं।

दूसरी बात यह है कि 'बहो यह है' यह बान प्रस्पष्ट हो है—स्पष्ट नहीं है। इससिए भी उसका प्रस्पक्ष में प्रस्तभांब नहीं हो सकता है। धीर यह निश्चय ही बानना बारिय कि बख् 25 प्राविक इन्द्रियों में एकस्वज्ञान उत्पन्न करने की सामर्थ्य जाती है। प्रस्था लिङ्गदर्शन (वृत्यादि का देखना) और व्याप्ति के स्मरण प्रादि की सहायता ते बजुरादिक इंजियाँ ही व्यक्ति व्यादिक लिङ्गि (साध्य) स्मरण तरपन कर है इस तरह व्यक्तान भी पृषक् प्रमाण न हो। यदि कहा जाय, कि च बजुरादिक इंजियाँ तो प्रस्ते विषय वृत्यादि के देखने मात्र में ही चरितार्थ हो जाती हैं, वे प्रांत्र प्रादि के वर्ष में मन्त नहीं हो सकतों, बतः प्रांत्र कादि परोक्ष प्रवाद के वर्ष में मन्त नहीं हो सकतों, बतः प्रांत्र कादि परोक्ष प्रवाद के ताल करने के लिये प्रमृत्या नहीं हो सकतों, बतः प्रांत्र प्राप्ता कादयक है, तो प्रत्यभितान ने क्या प्रपराय किया ? एकत्व को विषय करने के लिए उत्तकों भी पृषक् मानना जकरों है। बतः प्रत्यभितान नामका पृषक् प्रमाण है, वह स्वय हुआ।

'सावुग्वप्रत्यभिक्षान उपमान नाम का पृथक् प्रमाण है' ऐसा किन्तीं ( नंपासिक और सोमंतिकों ) का कहना है। पर वह ठीक नहीं हैं; क्योंकि स्मान और सनुमवपूर्वक बोड़क्य बान होने से उसमें प्रत्योक्तानता (प्रत्योक्तानता हो हो। का स्प्रया (यदि सावुद्ध-15 किप्तक बानको उपमान नाम का पृथक् प्रमाण माना बाय तो) 'गुग्व से मिन्न भंता है' इत्यादि विसवुद्धता को विषय करने वाले बेसावुद्धतान को बोर 'यह इससे हुए हैं इत्यादि सावुद्धिक कान को भी पुबक् प्रमाण होना बाहिए। सतः विस्त प्रकार बेसावुद्धातिक कान को सीर 'यह इससे हुए हैं इत्यादि सावुद्धिक कान को भी पुबक् प्रमाण होना बाहिए। सतः विस्त प्रकार बेसावुद्धातिक कान विस्त प्रकार वेसावुद्धातिक कान विस्त प्रवार के स्वतिक कान के सी प्रयासिक कान का स्वता पाया वाने से वे प्रत्यमिक्तान का सक्त पाया वाने से वे प्रत्यमिक्तान का सक्त पाया वाने से वह प्रस्यमिक्तान का सक्त पाया वाने से वह प्रस्यमिक्तान का स्वता पाया वाने से वह प्रस्यमिक्तान हो हैं—उपमान नहीं। यही प्रामाणिक परस्पराहै।

तकं प्रमान का निरूपन-

प्रत्यभिकान प्रमाण हो । तर्क का क्या स्वक्य है ? व्याप्ति के 25

सानको तर्क कहते हैं। साध्य और तावन में गम्य और पमक (बोण्य और बोण्य) जाव का सावक और व्यक्तियार की गम्य से रिहित को सक्त्रविधाय है उसे व्यक्ति कहते हैं। उसी को व्यक्ति का प्रति के होने ते साम्यादिक को बुमादिक हो 5 जनाते हैं उदादिक नहीं। उसी व्यक्ति के होने ते साम्यादिक को प्राचिक हो 5 जनाते हैं, उदादिक नहीं। वसींक प्रदादिक को सम्यादिक के साम व्यक्ति (व्यक्ति) महीं है। इस व्यक्तिगासका का स्माप्तिक के साम व्यक्ति (व्यक्ति) स्माप्तिक के साम वें सो सामकत्ति है उह यह तर्क राम का प्रमाप है। उसोकवार्तिक भाष्य में भी कहा है—"साम्यादिक सोर सामन के सामन्यविधायक सामन को कुर करने कप कम के वो सामकत्त्रविधायक स्माप्तिक से सर्वेश और तर्क का ही इतरा नाम है। वह तर्क उसत स्माप्तिको सर्वेश और सर्वेशन को प्रदेशन ते विध्य करता है।

## शक्का-इस तकं का उदाहरण क्या है ?

को लेकर होती है।

हैं यह तर्क का जवाहरण है। यहाँ चूम के होने पर प्रमेक बार 15 फॉन की उपलबिक प्रोर फॉन के प्रमान में चूम की प्रमुजर्शिक पर्ड जाने पर 'बन कपह धौर सब काल में चुकों कॉन का क्यॉम-चारी नहीं है—फॉन के होने पर ही होता है और फॉन के प्रमान में नहीं होता' इस प्रकार का जो सर्वदेश और सर्वकालक्य से प्रविमा-भाव को प्रहण करने वाला बाद में ज्ञान उरपना होता है वह तर्क 20 नाम का प्रयक्षादिक से भिन्न ही प्रमाण है। प्रस्तक निकटवर्ती ही युन धौर सन्ति के सम्बन्ध का ज्ञान कराता है, प्रतः वह व्याप्ति का जान नहीं करा सकता । कारण, व्यप्ति सर्वदेश और सर्वकाल

समाधान- 'जहाँ जहाँ धुन होता है वहाँ वहाँ ग्राप्त होती

शकुः — वर्षाप प्रत्यक्षसामान्य (साधारण प्रत्यक्ष) व्याप्ति को 25 विवय करने में समर्च नहीं है तुषापि विशेष प्रत्यक्ष उसको विषय

10

करने में समर्थ है ही । वह इस प्रकार से-रसोईज्ञाला आदि में धुम भीर भरिन को सबसे पहले देखा, यह एक प्रत्यक्ष हुमा। इसके बाद अनेकों बार और कई प्रत्यक्ष हये; पर वे सब प्रत्यक्ष व्याप्ति को विषय करने में समयं नहीं हैं। लेकिन पहले पहले के बनभव किये थूम और अन्ति का स्मरण तथा तत्सजातीय के अनुसन्धानरूप 5 प्रत्यभिज्ञान से सहित होकर कोई प्रत्यक्ष-विशेष सर्वदेश-काल को भी लेकर होने वाली व्याप्ति को यहण कर सकता है। झौर इसलिये स्मरण तथा प्रत्यभिज्ञान से सहित प्रत्यक्ष-विशेष ही जब ब्याप्ति को विषय करने में समयं है, तब तक नामके पृथक् प्रमाण के मानने की क्या प्रावत्यकता है ?

समाधान-ऐसा कवन उनकी न्याय-मार्ग की स्ननभिक्तता को प्रकट करता है; क्योंकि 'हजार सहकारियों के मिल जाने पर भी ग्रविषय में प्रवृत्ति नहीं हो सकती हैं यह हम पहले कह ग्राये हैं। इस कारण प्रत्यक्ष के द्वारा व्याप्ति का प्रहण बतलाना सञ्जत नहीं है। किन्तु यह सञ्चत प्रतीत होता है कि स्मरण, प्रत्यभिज्ञान 15 भौर भनेकों बार का हुआ। प्रत्यक्ष ये तीनों मिल कर एक वैसे ज्ञान को उत्पन्न करते है जो व्याप्ति के ग्रहण करने में समर्थ है धौर वही तक है। अनुमान बादि के द्वारा तो व्याप्ति का बहुव होना सम्भव ही नहीं है। तात्पर्य यह कि अनुमान से यदि व्याप्ति का प्रहण माना जाय तो यहाँ दो विकल्प उठते हैं-जिस अनुमान की 20 व्याप्ति का ग्रहण करना है उसी अनुमान से व्याप्ति का ग्रहण होता है या प्रत्य उसरे अनमान से ? पहले विकल्प में प्रन्योग्याश्रय दोव माता है, क्योंकि व्याप्ति का ज्ञान जब हो जाय, तब अनुमान धपना स्वरूप लाभ करे और बनमान जब स्वरूप लाभ कर ले. तब व्याप्तिका ज्ञान हो, इस तरह दोनों परस्परापेक हैं। बन्य दूसरे बनुसान से 25 व्याप्ति का ज्ञान मानने पर धनकस्या दोव बाता है, क्योंक दूसरे धनुमान की व्याप्ति का ज्ञान धन्य तृतीय धनुमान से मानना होगा, तृतीय धनुमान की व्याप्ति का ज्ञान प्रत्य वीचे धनुमान से माना वायगा, इस तरह कहीं भी व्याप्ति का व्याप्त को व्याप्ति का प्रत्य नाम का 5 दोव प्रस्तक होता है। इसिए धनुमान से व्याप्ति का वहुस करूमक नहीं है। धीर न धावमादिक प्रयाप्ते से भी सम्भव है, क्योंकि उन सकका विषय मिन्न मिन्न है। धीर विषयमेद से प्रमाणनेद की ध्यवस्था होती है। धतः ध्याप्ति को घहुस करने के लिए तर्क प्रमाण का मानना धावस्क है।

10 'निविकत्यक प्रत्यक के झनतार को विकल्प पैदा होता है वह व्याप्ति को सहज करता हैं ऐसा बीक मानते हैं; उनसे हम पूछते हैं कि वह विकल्प प्रध्नमण है प्रयचा प्रमाण ? यदि ध्रममाण है, तो उसके द्वारा गृहीत व्याप्ति में प्रमाणता केते ? और यदि प्रमाण है, तो वह प्रत्यक है ध्रमचा ध्रमुला ? प्रत्यक तो हो नहीं सकता; कार्यक तो वह प्रत्यक हो ध्रमचा ध्रमुला ? प्रत्यक तो हो नहीं सकता; कारण, उसमें लिजुदर्शन ध्रादि को प्रयोग नहीं होती। यदि इस दोनों ते भिन्न हो नोई प्रमाण है, तो वदी तो तर्क है। इस प्रकार तर्क नाम के प्रमाण का निर्णय हुया।

### ग्रनुमान प्रमाण का निरूपण—

20 प्रव प्रनुमान का वर्णन करते हैं। साथन से साध्य का ज्ञान होने को प्रनुमान कहते हैं। यहाँ 'प्रनुमान' यह लक्ष्य-निवंश है भीर 'सायन से साध्य का ज्ञान होना' वह उसके सक्ष्य का कथन है। तात्पर्ध यह कि साथन—मृत्राक्ष के साध्य—प्रानिक प्राविक सिङ्गी में जो ज्ञान होता है वह प्रमुमान है। क्योंकि वह साध्य-ठिज्ञान हो प्रनि प्राविक के प्रमान को हुर करता है। ताथनज्ञान प्रमान रिञ्जी प्रनि प्राविक के प्रमान को हुर करता है। ताथनज्ञान प्रमान

15

नहीं है, क्योंकि वह तो सावन सन्वन्यों प्रसान के ही दूर करने में वित्ताय ही बात से ताव सकत्यों प्रसान को दूर नहीं कर सकता है। प्रतः नेयायिकों ने सनुभान का वो लक्षण कहा है कि "निङ्गाश प्रमुचन हैं। हम तो स्वरण धार्यि को उत्पत्ति में सनुभान धार्यि की उत्पत्ति हैं। हम तो स्वरण धार्यि को उत्पत्ति में सनुभान धार्यि को तरह ध्यापित स्वरण से सहित निङ्गाशान को 5 प्रमुचन प्रमाण को उत्पत्ति में कारण धार्यते हैं। हमका खुलाता हत प्रमार है— जिल्ला सक्षार धारण प्रमाण को अनुभव नगर में कारण होति है, तास्त्राविक धनुमव तथा स्वरण प्रयोगकान में धार साध्य तथा साथ तथा साथ स्वरण प्रयोगकान में धार साध्य तथा साथ तथा साथ स्वरण प्रयोगकान में धार साध्य तथा साथ तथा साथ स्वरण स्वरण स्वरण स्वरण होते हैं वती प्रकार धारणनस्वरण धार्यि से सहित होकर निङ्गाला 10 प्रमुचन को उत्पत्ति में कारण होता है— वह स्वर्थ स्वरूपन नहीं है। यह स्वरण सुस्त्रात्त्र से हारण होता है—वह स्वर्थ सनुमान नहीं है। यह स्वरण सुस्त्रल ही है।

शक्का — प्रापक मतमें — जैनदर्शनमें साधनको ही अनुमानमें काश्य माना है, साधन के झान को नहीं, क्योंकि "साधन से साध्य के झान होने को अनुमान कहते हैं।" ऐसा पहले कहा गया है ?

समाधान—नहीं; 'तायन ते इस यह का बर्च 'नित्वबा यथ प्राप्त धूमादिक से 'यह दिवसित है। क्योंकि जिल धूमादिक साधन का 'नित्वबा नहीं हुआ है। अपनी —जिले जाना नहीं है वह साधन ही नहीं हो सकता है। इसी बात को तत्ववार्य-काव्यासिक के कहा है—'शायक से साध्य के जान होने को विद्वानों ने अनुमान कहा 20 है।" इस वासिक का बर्च यह है कि साधन से—ध्यमित जाने हुए धूमादिक लिक्क से साध्य में खर्मीन—ब्यानि ब्राहिक तिक्क्कों नहीं जाना है उसको साध्य के जान में काष्य मानके पर सोचे हुये अध्या जिन्होंने धूमादिक लिक्क को यहण नहीं किया उनकों भी 25 सनि सारि का बाल हो जावेगा। इत कारण वाने हुये साथन से होने बाला साथ का बान ही साध्यविषयक स्वान को दूर करने से सन्देशन है, निकुत्रवानारिक नहीं। ऐसा प्रकार सुर्वित प्राप्ताणिक चिद्वान स्कृते हैं। ताल्यों यह है कि बायमान साथन को सनुमान में 5 कारण प्रतिसादन करने से यह स्थळ हो जाता है कि जंग दर्शन में सायक को सनुमान में कारण नहीं साना, सचितु सायनज्ञान को ही कारण माना है।

साधन का लक्षण---

बह सायन क्या है, जिससे होने वाले साध्य के जान को छन्10 मान कहा है? घर्षान्—सायन क्या नक्षण है? इसका उत्तर यह
है—जिसको साध्य के साथ धन्यवानुत्यति (बर्बनामाय) निश्चित
है उसे साथन करते हैं। तात्य्य यह कि जिसको साध्य के अभाव में
नहीं होने कर ब्यारित, अविकानत्य धारि नामों बाली साध्याययानुत्पत्ति—साध्य के होने पर ही होना और साध्य के अभाव में नहीं
5 होना—तर्कनाम के अमाण हारा निर्मात है वह साम्ब है। औ कुमारनयी अहारक ने भी कहा है—"सम्बयानुत्यतिमात्र जिसका तक्षण है
उसे तिकुक कहा गया है।"

साध्य का तक्षण—

बह साध्य क्या है, जिसके प्रविनाभाव को साधन का लक्षण

20 प्रतिपादन किया है। हि सर्पत्—साध्य का क्या स्कर्म है? प्रुतिय
10 प्रतिपादन किया है। हि सर्पत्—साध्य का क्या स्कर्म हैं। हाक्य वह है
को प्रत्यकादि प्रमाणों से वाधित न होने से सिद्ध किया जा सकता

है। प्रभिन्नेत वह है वो वासी को सिद्ध करने के लिए प्रभिन्नत है—

इस्ट है। धीर प्रप्रतिद्ध वह है जो जन्केहांकि से युक्त होने से

25 प्रनिचित्रत है, इस तरह को अक्ष्य, प्रनिन्नेत और प्रमस्तिद्ध है वही

तास्य है।

यदि प्रशस्य ( वाधित ) को लाध्य माना जाम, तो यांन में मनुष्यता ( उप्पता का समाव ) ग्राधि को लाध्य हो जावयो । कम्पनित्रते को लाध्य माना जान, तो मित्रमतङ्ग नामका दोष प्राचेगा। तथा प्रतिद्ध को लाध्य माना वाद्य, तो अनुमान व्यर्थ हो जावया, व्याधिक शास्य को तिद्धि के लिखे अनुमान किया जाता है 5 भीर वह लाध्य पहले के प्रतिद्ध है। बतः शक्याविक्य ही लाध्य है। ग्याविकित्तव्य में भी कहा है:--

> साध्यं शक्यमभिन्नेतमन्नसिद्धं ततोऽपरम् । साध्याभासं विष्टादि साधनाविषयत्वतः ॥१७२॥

इसका अर्थ यह है कि जो शक्य है, अभिप्रेत है और अप्रसिद्ध 10 है वह साध्य है और जो इससे विपरीत है वह साध्याभास है। वह साध्याभास कौन है ? विरुद्धादिक हैं । प्रत्यक्षादि से बाधित को विरुद्ध कहते हैं। 'ग्राबि' शब्द से अनिभन्नेत और प्रसिद्ध का ग्रहण करना चाहिए। ये तीनों साध्याभास क्यों हैं ? क्योंकि ये तीनों ही साधन के विषय नहीं हैं। अर्थात्-साधन के द्वारा ये 15 विषय नहीं किये जाते हैं। इस प्रकार यह सकलक देव के अभि-प्राय का संक्षेप है। उनके सम्पूर्ण ग्रामिप्राय को तो स्यादाहिन्छा-पति श्री वादिराज जानते हैं। अर्थात-अक्सक्टदेव की उक्त कारिका का विशव एवं विस्तत व्याख्यान भी वादिराज ने न्यायविनिङ्ख्य के व्याख्यानभत अपने न्यायविनिश्चयविवरण में किया है। सत: 20 शकलकदेव के परे प्राज्ञय को तो वे ही जानते हैं। यहाँ सिर्फ उनके ग्रमित्राय के ग्रंशमात्र को विया है। सावन और साध्य दोनों को लेकर इलोकवार्तिक में भी कहा है--- "जिसका अन्यवानपपतिमात्र लक्षण है, प्रयात-जो न जिलकाक्य है और न पञ्चलकाक्य है, केवल प्रविनाभावविज्ञिष्ट है वह साधन है। तथा को शस्य है, प्रभिन्नेत है 25 भौर प्रश्रसिद्ध है उसे साध्य कहा गया है।"

इस प्रकार प्रविनाभाव निश्चपक्य एक लक्षण वाले सामन से शक्य, प्रतिप्रेत और प्रप्रतिद्धक्य साध्य के ज्ञान को प्रमुनान कहते हैं, यह सिद्ध हथा।

उ सह प्रत्यान वो प्रकारका है— ? स्वार्थानुमान घीर २ वरार्थानुमान । उनमें स्वयं ही जाने हुए साध्य से साध्य के झान होने को स्वार्थान के हुए हो हो के स्वार्थान के झान होने को स्वार्थान । को धर्मका न करके स्वयं ही निश्चित किये घीर पहले तक प्रमाण से वाने गये तथा ज्यापित के स्मरण से सहित 10 स्वार्थिक साथन से वर्षन साहिक चर्मों में धर्मन पार्थित साथ को बाल होता है वह स्वार्थानुमान है। की— यह पूर्व प्रवाद सामित्यात है; क्योंकि वृध वाया बाता है। यद्यवि स्वार्थानुमान सामक्य है तथांकि वृध वाया बाता है। यद्यवि स्वार्थानुमान सामक्य है तथांकि वृध वाया बाता है। यद्यवि स्वार्थानुमान सामक्य है तथांकि वृध वाया बाता है। यद्यवि स्वार्थानुमान सामक्य है तथांकि वृध वाया बाता है। यद्यवि स्वार्थानुमान सामक्य है तथांकि प्रवाद है इस सम्ब के द्वारा प्रत्यक को उत्तरिक्ष किया गया ।

स्वार्थानुमान के ब्रङ्गों का कबन-

20 इस नवार्यात्रमा के कहा के प्रक्रा है— १ वर्मों, २ साध्य घोर १ सावन । सावन साध्य का गक्क (आक्क) होता है, इसलिए वह गमककव से ब्रङ्क है । साध्य सावन के द्वारा गम्य होता है— जाना जाता है, इसलिए वह गम्यक्य से ब्रङ्क हैं। ग्रीर वर्मों साध्य-वर्म का शावार होता है, इसलिए वह स्वाध्यक्ष के शावार 25 क्य से ब्रङ्क है। वर्षोंक किसी खावारिकीय में साध्यक्ष के सिद्ध

10

करना बनुमान का प्रयोजन है। केवल वर्ग की सिद्धि तो व्याप्ति-निश्चय के समय में ही हो जाती है। कारण, वहाँ वहाँ घम होता है बहाँ वहाँ धरिन होती हैं इस प्रकार की ध्वाप्ति के पहण समय में साध्यवर्म-- ब्राग्न जात हो ही जाती है। इसलिए केवन वर्म की सिद्धि करना बनमान का प्रयोजन नहीं है। किन्तु 'पर्वत बर्गन- 5 बाला है' भ्रयवा 'रसोईशाला ग्रन्निवासी है' इस प्रकार 'पर्वत' या 'रसोईशाला' में बलिरूप से अग्नि का ज्ञान अनुमान से ही होता है। ब्रतः ब्राधारविशेष (पर्वतादिक) में रहने रूप से साध्य (ब्रग्न्यादिक) की सिद्धि करना बनमान का प्रयोजन है। इसलिए धर्मी भी स्वार्थान्मान का ग्रञ्ज है।

भयवा स्वार्थानुवान के दो शक्त हैं-- १ पक्ष और २ हेतु। क्योंकि साध्य-धर्म से युक्त वर्मी को पक्ष कहा गया है। इसलिए पक्ष के कहने से वर्म और धर्मी दोनों का घड़ण हो जाता है। इस तरह स्वार्थानमान के धर्मी, साध्य और साधन के भेद से तीन झड प्रयवा पक्ष और साधन के भेद से दो बद्ध हैं यह सिद्ध हो गया। 15 यहाँ दोनों जगह विवक्षा का भेद है। जब स्वार्थानमान के तीन सङ्ग कथन किये जाते हैं तब धर्मी और धर्म के भेद की विवक्षा है और जब दो प्रकु: कहे जाते है तब धर्मों ग्रौर धर्म के समदाय की विवक्षा है। तात्पर्य यह कि स्वार्थानमान के तीन या दी अच्छी के कहने में कुछ भी विरोध अथवा अर्थभेद नहीं है। केवल कथन का 20 भेद है। उपर्यक्त यह धर्मी प्रसिद्ध ही होता है-धप्रसिद्ध नहीं। इसी बात को इसरे विद्वानों ने कहा है-"प्रसिद्धो धर्मी" खर्चात-धर्मी प्रसिद्ध होता है।

धर्मी की तीन प्रकार से प्रसिद्धि का निरूपण-घर्मों की प्रसिद्धि कहीं तो प्रमाण से, कहीं विकल्प से भीर 25 कहीं प्रमाण तथा निकल्य दोनों से होती है। प्रत्यक्षारिक प्रमाणों में से किसी एक प्रमाण से वर्षों का निक्चय होना 'प्रमाणतिक वर्षी है। जिसकी प्रमाणता या व्यव्याचता का निक्चय नहीं हुवा है ऐसे झान से जहाँ वर्षों की तिद्धि होती है उसे 'विकायतिक वर्षों' कहते हैं। और 5 जहाँ प्रमाण विकास दोनों से वर्षों का निषंध किया जाता है यह 'प्रमाणविकासतिक वर्षों' है।

प्रमाणसिद्ध वर्गों का उदाहरण — 'वृश से झांन की सिद्धि करने में पर्वत' है। क्योंकि वह प्रत्यक्ष से जाना जाता है।

विकल्सिक्ड वर्गों का उदाहरण इस प्रकार है—'सर्बस है,

10 क्योंक उसके सद्भाव के बाधक प्रमाणों का स्थाब सम्की तर 
निहित्त है, प्रयोत्—उसके स्नीत्त्व का कोई बायक प्रमाण नहीं है।

यहां सद्भाव किंद्र करने में 'सर्वम' कर वर्गा विकल्सिक्ड कार्यों है।

प्रया 'करविकाण नहीं है, क्योंकि उसको सिद्ध करने वाले प्रमाणों

प्रमाण प्रमाण निविद्य हैं हैं, क्योंकि उसको सिद्ध करने के जुले प्रस्कारिक्ड

किसी भी प्रमाणने सिद्ध नहीं है, किन्तु केवल प्रतीति (करवना) से सिद्ध है, इतिकार वह विकल्सिक्ड वर्गों है, किन्तु केवल प्रतीति (करवना) से सिद्ध है, इतिकार वह विकल्सिक्ड वर्गों है। इसी प्रकार 'करविवाण'

प्रसद्धाव सिद्ध करने के गहले केवल करवना से सिद्ध है, प्रतः वह भी

विकल्सिक्ड वर्गों है ।

उपारित्य धर्मों का उदाहरण — 'सब्द परिजमनसील है, क्यों कि वह किया जाता हैं — तालु सादि की किया से उत्तन्त होता हैं।' यहां सब्द हैं। कारण, वर्तमान सब्द तो प्रत्यक्ष से जाने जाते हैं, पराचु भूतकालीन और अध्यक्षकालीन सब्द केवण प्रतिति से सिद्ध हैं में दे तस्तत्त सब्द यहां वर्गों हैं। इसाय- 25 तथा विकल्प दोतां से सिद्ध क्यां प्रताय वर्गों है। प्रमाय- 25 तथा विकल्प दोतों से सिद्ध क्यां लिया वर्गों है। प्रमाय-

लिंद्र और उनयंतिह वर्षी में लाम्य ययेण्ड होता है—उत्तर्में कोई गियम नहीं होता। निष्णु किस्तर्याहिद्य वर्गी में बहुताब और झादुवाब ही लाम्य होते हैं, ऐसा नियम हैं कि नी है—'विकरत्याहिद्य वर्मी में बता और अस्तरा ये वो ही लाग्य होते हैं।'' हव जमार हुतरे के उप-येश की मचेला ते रिहित स्वयं जाने गये लावन से पत्न में रहने क्य से 5 लाम्य का जो जान होता है वह स्वायन्त्रियान है, यह वृद्ध हो नया। कहा भी है—''यरोज्येस के बिना भी बुध्दा को लावन से जो लाग्य का जान होता है यह स्वायन्त्रियान हैं।''

## परार्थानुमान का निरूपण---

दूसरे के उपदेश की अपेका लेकर को लायन से साध्य का जान 10 होता है उसे परावर्ग्यमान कहते हैं। तास्त्यों यह कि प्रतिका और हेंदु-क्य परोपदेश की सहायता से बोता को जो ताबन से लाध्य का जान होता है वह परावर्ग्यमान है। जेसे—व्यह पर्वत प्रतिकासा होने के योग्य है, क्योंकि बूग बाता है। ऐसा किसी के वास्य-प्रयोग करने पर उस बास्य के सर्व का विचार और यहले बहुत की हुई व्याप्ति का 15 स्पार्य करने क्योंक प्रमुवान जान होता है। और ऐसे अनुमान जान का ही नाम परार्थानुमान है।

'परोपदेश बाक्य ही परार्वानुवान है । प्रवांत किस जिततादि प्रक्रवास्थ्यक्य बाक्य से कुनने बाले को प्रवृत्तान होता है वह बाक्य ही परार्यानुवान है। 'ऐहा किन्हीं (वंपास्थ्यां) का कहना है। पर उनका 20 वह कहना ठीक नहीं है। हम उनसे पुक्रते हैं कि वह बाक्य मुक्य प्रवृत्तान है प्रवया गौच प्रवृत्तान ? पुष्य प्रमुत्तान तो हो हो नहीं सकता, स्वीक्त बाल्य प्रसान्त्रण है। यदि वह गौच प्रवृत्तान है, तो तो हम मानते हैं, क्योंकि परार्वानुवान कान के कार— परार्थानुवान बाल्य में परार्वानुवान का व्ययोख हो सकता है। जैसे—'थी सायू 25

25

हैं इत्यादि व्यपदेश होता है। तात्पर्य यह कि परार्थानमान वाक्य परार्थानुमान ज्ञान के उत्पन्न करने में कारण होता है, श्रतः उसको उपचार से परायांनुमान माना गया है।

परार्थानुमान को बङ्कसम्पत्ति धौर उसके धवयवों का

5 प्रतिपादन--इस परार्थानुमान के झङ्कों का कथन स्वार्थानुमान की तरह

जानना चाहिए। ग्रयात्-उसके भी वर्मी, साध्य ग्रीर साधन के भेद से तीन सबवा पक्ष सौर हेतु के भेद से दो सङ हैं। सौर परा-र्यानमान में कारणीयत वास्य के दो अवयव हैं--- १ प्रतिका और

10 २ हेतु । धर्म ग्रीर धर्मी के समबाय रूप पक्ष के कहने की प्रतिका कहते हैं। जैसे-पह पर्वत अग्नि वाला है। साध्य के श्रविनाभाषी साधन के बोलने को हेत् कहते हैं। जैसे--धम बाला अन्यवा हो नहीं सकता' अथवा 'अन्ति के होने से ही यम बाला है।' इन दोनों हेत-प्रयोगों में केवल कथन का भेद है। पहले हेत-प्रयोग में तो

15 'थम प्राप्त के बिना नहीं हो सकता' इस तरह निषेधरूप से कथन किया है और दूसरे हेत-प्रयोग में 'अग्नि के होने पर ही युम होता हैं इस तरह सञ्जाबरूप से प्रतिपादन किया है। अर्थ में भेद नहीं है। दोनों ही जगह श्रविनाभावी साधन का कवन समान है। इसलिए

उन दोनों हेतुत्रयोगों में से किसी एक को ही बोलना चाहिए। 20 दोनों के प्रयोग करने में पुनकक्ति खाती है। इस प्रकार प्रयोकत प्रतिज्ञा और इन दोनों हेत-प्रयोगों में से कोई एक हेत-प्रयोग, ये दो

ही परार्थानमान बाक्य के अवस्त्र हैं--- अकु हैं; क्योंकि व्यत्यन्त (समझवार) जोता को प्रतिका और हेतु इन दो से ही सनमिति--भनुमान ज्ञान हो जाता है।

नैयायिकाभिमत पाँच प्रवयवों का निराकरण-

गैयायिक परार्थानुमान बाक्य के उपर्युक्त प्रतिका और हेन

इन दो प्रवयवों के साथ उदाहरण, उपनव तथा निवमन इस तरह पाँच प्रवयव कहते हैं। जैसा कि वे सूत्र द्वारा प्रकट करते हैं:—

"प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमानान्यवयवा." [न्वायमु० १।१।३२]

श्रवीत्-प्रतिज्ञा, हेत्, उदाहरण, उपनय श्रीर निगमन ये पाँच ग्रवयव हैं। उनके वे लक्षणपूर्वक डवाहरण भी वेते हैं---पक्ष के प्रयोग 5 करने को प्रतिका कहते हैं । जैसे - यह पर्वत अग्नि वाला है । साधनता (साधनपना) बतलाने के सिए पञ्चमी विभक्ति रूप से लिख्न के कहने को हेत्र कहते हैं। जैने-क्योंकि बुमवासा है। व्याप्ति को दिखलाते हुए बृष्टान्त के कहने को उदाहरण कहते हैं। जैसे- जो जो भूनवाला है वह वह झिनवाला है। जैसे -- रसोई का घर। यह साथम्यं 10 उदाहरण है। जो जो प्रनिवासा नहीं होता वह वह धमवासा नहीं होता । जैसे--तालाव । यह वैषम्यं उदाहरण है । उदाहरण के पहले भेद में हेतू की ग्रन्ववव्याप्ति ( साध्य की नौडदगी में सावन की मौजवगी ) दिलाई जाती है और इसरे भेद में व्यक्तिरेक-ध्याप्ति (साध्य की वैर मौजूदगी में लायन की वैर मौजूदगी) बतलाई 15 जाती है। जहाँ भन्वयस्थाप्ति प्रदक्षित की जाती है उसे धन्वय - बुष्टान्त कहते हैं और वहां व्यक्तिरेकव्याप्ति दिलाई जाती है उसे व्यतिरेक बुव्हान्त कहते हैं। इस प्रकार बुव्हान्त के दो भेद होने से बुष्टान्त के कहने रूप उदाहरण के भी दो भेद जानना जाहिए। इन दोनों उदाहरणों में से किसी एक का ही प्रयोग करना पर्याप्त 20 (काफी) है, ग्रम्य दूसरे का प्रयोग करना जनावस्थक है। बुष्टान्त की प्रपेक्षा लेकर पक्ष में हेतु के बोहराने को उपनय कहते हैं। जैसे-इसीलिए यह पर्वत भूनवाला है। हेतुपुरस्सर पक्ष के कहने को निगमन कहते हैं। जैसे-धुमवाला होने से यह बन्निवाला है। ये पाँचों ब्रवयव परार्थानुमान प्रयोग के हैं। इनमें से कोई भी एक न हो तो 25 बीतराय कथा में और विजिमीयुक्तया में अनुमिति उत्पन्न महीं होती, ऐसा नैयायिकों का मानना है।

पर उनका यह नानना श्रविचारपूर्व है; क्योंकि बीतरानक्या में श्रिष्यों के प्रनिप्राय को लेकर प्रशिक्त मी श्रववय बीसे जा तकते हैं। 5 परन्तु विकियोचका में प्रतिसा और हेतुक्य वो ही श्रवयय बीसना पर्यान्त है, अन्य सक्यवों का बीसना वहाँ श्रनावश्यक है। इसका मुलाता हर प्रकार है—

बादी और प्रतिबादी में अपने पक्ष को स्थापित करने के लिए जीत-हार होने तक जो परस्पर (ग्रापस) में वचनप्रवृत्ति (वर्चा) 10 होती है वह विजिगीवकथा कहलाती है। और गुरु तथा क्षिच्यों में ग्रथवा रागद्वेष रहित विशेष विद्वानों में तस्व ( वस्तुस्वरूप ) के निजंब होने तक जो बायस में चर्चा की जाती है वह बीतरागकथा है। इनमें विजिगीयकथा को बाद कहते हैं। कोई (नैयायिक) बीत-रागकथा को भी बाद कहते हैं। पर वह स्वप्रहमान्य ही है, क्योंकि 15 लोक में वर-शिष्य बादि की सौम्यचर्चा को बाद ( ज्ञास्त्रार्थ ) नहीं कहा जाता । हाँ, हार-जीत की वर्षा को श्रवस्य बाद कहा जाता है। जैसे स्वामी समन्तभद्राचार्य ने सभी एकान्तवादियों को बाद में जीत लिया। अर्थात्—विजिगीचुकथा में उन्हें विजित कर लिया। श्रीर उस बाद में परार्थानमान बाक्य के प्रतिका और हेतू ये दो ही 20 ग्रवयव कार्यकारी हैं, उदाहरणादिक नहीं । इसका भी स्पष्टीकरण इस प्रकार है-सबसे पहले लिक्क्वबनरूप हेत् अवस्य होना चाहिये, क्योंकि लिक्क का ज्ञान न हो, तो अनुमिति ही उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसी प्रकार पक्ष-बचनकप प्रतिका का भी होना बाबस्यक है। नहीं तो, अपने इच्ट साध्य का किसी आधारविशेष में नित्त्वय नहीं 25 होने पर साध्य के सन्देह वाले ओता को ग्रनमिति पैदा नहीं हो

20

सकती । कहा भी है-"एतबहृबनेबानुमानाङ्कन्" [परीक्षा० ३-३७] इसका मर्थ यह है कि प्रतिका और हेतु वे दो ही प्रमुमान सर्पात् परार्थानुमान के सङ्ग (सवयव) हैं। यहाँ सूत्र में 'कावे' शब्द की और बोब लेना चाहिए। जिसका तात्पर्य यह है कि विजिगीचुरुया में परार्थानुमान के प्रतिका और हेतु वे दो ही श्रञ्ज हैं। यहाँ सुत्र में 5 ग्रवधारणार्थक एवकार शब्द के प्रयोग द्वारा उदाहरणादिक का व्यव-च्छेर किया गया है। सर्वातु उदाहरण प्रादिक परार्घातुमान के प्रक्मक नहीं हैं, यह प्रकट किया गया है। क्योंकि बाद (शास्त्रार्थ) का प्रवि-कार व्युत्पन्न को ही है भीर व्यत्पन्न केवल प्रतिक्रा तथा हेतु के प्रयोग से ही जाने जानेवाले उदाहरण चादि के प्रतिपाद्य वर्ष को जानने में 10 समर्थ है। उसको जानने के लिए उदाहरणादिक की आवश्यकता नहीं है। यदि गम्यमान (जाना जानेवाले) बर्य का भी पुनः कवन किया जाये, तो पुनस्तता का प्रसङ्घ बाता है । तात्पर्य यह कि प्रतिज्ञा धौर हेत के द्वारा जान लेने पर भी उस बार्ष के क्यन के लिए उदाहरणादिक का प्रयोग करना पुनस्कत है। सतः उदाहरणादिक परार्थानुमान 15 के बद्ध नहीं हैं।

सन्धा- न्यांव ऐसा है तो प्रतिवा के कहने में भी पुनरस्तता खाती हैं: क्योंकि प्रतिवा द्वारा कहा वाने वासा पक्ष वी प्रकरण, व्यासिन-प्रदर्शन धादि के द्वारा कात हो जाता है। इसलिए सिन्ह व्यवस्थ एक हेतु का ही विविधीयुक्या में अयोग करना वाहिये।

सभावान—बीडों का यह कवन ठीक नहीं है। इस मकार कहकर वे धपनी कहता को प्रकट करते हैं। क्वोंकि केवल हेतु के प्रयोग करने पर ध्यूपन को भी साध्य के नखेह को निवृत्ति नहीं हो कहती है। इस कारच प्रतिकास का करोग सबस्य करना चाहिए। कहा भी है—"साध्य (साध्यस्यकं के साधार) का सन्तेट हुए करने के 25 लिए प्रकरण भारि के द्वारा जाना गया जी एक बोलना चाहिए।" इस प्रकार बाद की करेका से परार्मानुकान के प्रतिका और हेतुक्य वो ही प्रवयक हैं न कम है और न स्रीयक, यह तिव्य हुआ। इस तरह स्वयववाँ का पह संतेष्ठ में दिवार किया, विस्तार से पत्रपरीसा से 5 मानना साहिए।

वीतराणकया में प्रथिक श्रवयवों के बोले जाने के प्रौधित्य का

शीतरायकथा में तो जिल्लों के बाज्यवानुतार प्रतिका और हेतु ये यो भी सवसव हैं। प्रतिका, हेतु यौर उदाहरण ये तीन भी हैं। प्रतिका 10 हेतु, उदाहरण और उपनय ये बार भी हैं तथा प्रतिका, हेतु उदाहरण, उपनय मीर निवानय ये पीच भी हैं। इस तरह वच्यावेश क्य से प्रयोगों की यह व्यवस्था हैं। इसी बात को बीकुनारानीक पहुरत्क ने कहा है कि प्रयोगों के बोतने की व्यवस्था प्रतिपादों के अभिन्नायानुतार कराणी वाहिये——को जितने प्रस्वयों ते समझ सके उसे उतने प्रवयसों 15 का प्रयोग करना चाहिये।"

इस प्रकार प्रतिका धादिक्य परोपदेश से उत्पन्न हुमा ताल पराप्यंत्रमान कहलाता है। कहा नी है—"को दूसरे के प्रतिकादिक्य प्रपदेश में प्रदेश केचर सोता को साथम से साध्य का ताल होता है वह परार्थमाना माना गया है।"

20 इस तरह मनुनान के स्वार्थ और परार्थ ये दो भेद हैं और वे दोनों ही मनुनान साध्य के साथ जिसका माधनाजाथ निस्थित है ऐसे हेतु से जलपन होते हैं।

बौदों के त्रंक्य हेत् का निराकरण--

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह प्रसिद्ध हो जाता है कि 25 सन्ययानुपर्यात विशिष्ट हेर्नु सनुमिति में कारण है। तथापि इस-

का विकार न करके इसरे ( बीडाविक ) जन्म 'प्रकार भी हेतु का सक्षय कहते हैं। उनमें ब्रीष्ठ पक्षयमंत्व ब्राव्यक तीन लक्षण-वाले हेतु से प्रमुखान की उत्पत्ति वॉनत करते हैं। वह इब्र प्रकार से है-पक्ष-वर्मत्व, सपक्ष-सस्य ग्रीर विपक्ष-व्यावृत्ति वे तीव हेतु के क्य (लक्षण) हैं। उनमें साध्यवमं से विशिष्ट वर्षों की वक्ष कहते 5 हैं। जैसे प्राप्त के अनुमान करने में पर्वत पक्ष होता है। उस पक्ष में व्याप्त होकर हेतुका रहना पक्षधर्मत्व है। बर्षात् -हेतु का पहला कप यह है कि उसे पक्ष में रहना चाहिये। साध्य के समान धर्म-वाले वर्मों को सपक्ष कहते हैं। जैसे अपन के अनुमान करने में ही महानल (रसोई का घर) लपका होता है। उस सपक्ष में सब 10 जगह प्रथवा एक जगह हेतु का रहना सपक-सत्त्व है। यह हेतु का बुसरा रुप है। साध्य से विरोधी वर्ग वाले धर्मी को विपक्ष कहती हैं। जैसे प्राप्त के प्रनमान करने में ही तालाव विपक्ष है। उन सभी विपक्षों से हेतु का ब्यावृत्त होना सर्वात् उनमें नहीं रहना विपक्ष-ब्यावित है। यह हेत् का तीसरा रूप है। ये सीनों रूप मिल कर 15 हेतु का लक्षण है। वदि इनमें से कोई एक भी न हो तो वह हेत्वाभास है-असम्यग् हेतु है।

जनका यह वर्षन तक्कृत नहीं है; क्योंकि वक्क-वर्षन के बिना भी कृषिकोदस्यिक हेतु प्रकटोदयादि साध्य के सामक वेषे बाते हैं। वह इस प्रकार है—पाकट नक्कन का एक नुकूल के बाद बढ़्या होगा, 20 क्योंकि इस समय कृषिका तक्कन का उदय हो पहा है।' इस व्यक्तान में 'साकट नक्कन' वर्मों (पत्र) है, 'एक नुकूलें के बाद जबम' साम्ब्र है बोर कृष्टिका नजम का उदया है हुई। कियु 'कृषिका तक्कम का उदया कर हेतु व्यकृत 'क्कट' तक्कम में नहीं पहता, इसलिए वह व्यक्तमं नहीं है। क्योंस्ट —कृष्टिका नक्कन का उदयां कर हेतु बखानों से 25 रहित है। किर भी यह धन्यवानुव्यक्ति के होने से (इतिका के उवध हो बाने पर हो अकट का उवध होता है और इतिका के उवध म होने पर सकट का उवध महीं होता है) अकट के उवधक्य साध्य का बान कराता हो है। अतः बौडों के डारा नाना नया हेतु का प्रैक्य 5 लक्षण प्रध्याणिय कोच सर्तित है।

नैयायिकसम्मत पाँचरूप्य हेतु का कथन और उसका निरा-करण---

नैयायिक पांवरूपता को हेतु का लक्षण कहते हैं। यह इस तरह ते है—पश्चमपंत्र, तथकलत्य, विच्यकथावृत्ति, धनांप्तर्ताचपत्य और 10 सम्प्रतात्पमत्य ये पांच रूप हैं। उनमें प्रवच के तोन क्यों के लक्षण कहे जा चुके हैं। क्षेच यो के लक्षण यहाँ कहे जाते हैं। ताट्य के धमाब को निश्चय कराने वाले बनिष्ठ प्रमाणों का न होता धवापित-विच्यव्यत्य है और साट्य के धमाब को निष्चय कराने वाले समान बल के प्रमाणों का न होना कर्मप्रतात्मक्षण है। इन सक्को उदाहरण द्वारा 15 इस प्रचार तमिसी—मह पर्वत धनिमकाता है, क्योंकि बूपवाला है, जो जो बूम बाला होता है यह वह सम्तिवामा होना है, जैसे—रसोईपर, जो जो धनिमबाला नहीं होता, इस वह बुपवाला नहीं होता, जेते— सात्माव, चूंकि यह बूमवाला है, दस्तिम्ह खनिवाला करूर हो है। इस पांच सम्ययस्य सन्त्राम प्रयोग में धनिकथ्य बाध्यवमंत्रे युव्यत्तात् 20 पर्यत्तर्थ वर्गा कर है, चून' हेतु है। उनके पश्चमता है, वर्गीक वह पश्चमून पर्वत में पहला है। सम्बत्तस्य भी है, वर्गीक सर्वाम्यून रसोईपर में रहता है। सम्बत्तस्य भी है, वर्गीक सर्वाम्यून

शक्का — किन्हीं सपकों में बूग नहीं रहता है, क्योंकि सङ्गार-रूप सानिवाले स्थानों में बूगों नहीं होता। स्रतः सपक्षसस्य हेन् का 25 रूप नहीं है। संसाधान—महीं, तपक के एक देव में रहने वाला भी हेतु है। क्योंकि पहले कह बाये हैं कि 'वनक में तब वनह बाववा एक जगह होतु का रहना वरकातरक है।' इसिल्ए मङ्कारक्य प्रतिन्त्र सिलंदियों में पूर्व के त रहने पर भी रसीहें वर बादि तपनों में रहने ते जतके तपकातरक रहता हो है। विचल ब्यावृत्ति भी उतके 5 है, क्योंकि चून ताताब बादि तभी विचक्रों से व्यावृत्त है—बहु जनमें नहीं रहता है। क्यावित्ववचारक भी है, क्योंकि चूनहेतु का वा धानवच सिल्य है वह प्रत्यकातिक प्रमाशी के बाधिल महीं है। बादतातित्रकात भी है, क्योंकि के प्रयाव का सावक जुल्य वल बाता कोई प्रमाव नहीं है। इस प्रकार पाँचों क्यों का 10 सद्भाव ही चून हेनु के प्रयोव का सावक उत्याव वल बाता कोई प्रमाव नहीं है। इस प्रकार पाँचों क्यों का 10 सद्भाव ही चून हेनु के प्रयोव का सावक विद्या सावका सावक वाता कोई प्रमाव नहीं है। इस प्रकार पाँचों क्यों का सद्भाव सावका सा

इनमें से किसी एक रूप के न होने से ही असिद्ध, विरुद्ध, झनै-कान्तिक, कालात्ययापदिन्छ और प्रकरणसम नाम के पाँच हेल्बाभास 15 आप-न होते हैं। इतका जुनासा इस प्रकार है—

१. यक्ष में जिसका रहना श्रानिध्यत हो यह श्रसिद्ध हैत्वाभास है। बेते—शास्त्र श्रानित्य ( नाश्रयान् ) है, क्योंकि चलु इतित्य से खाता बाता है। यहाँ 'चलु इत्त्रिय से जाना जाना' हेतु पक्षमूत शास्त्र में नहीं रहता है। कारण, शास्त्र भोजेत्रिय से जाना जाना है। 20 इसिनए पक्षमर्थन के न होने से 'चलु इतिय से जाना जाना' हेतु स्रस्तित्य होत्यामाल है।

२. साध्य से विपरीत—साध्याभाव के साथ किस हेतू की व्याप्ति हो वह विरद्ध हेल्बाभात है। जेते—'प्रम्य नित्य है, क्योंकि वह इतक है—किया जाता है' यहां 'किया जाता' रूप हेतु अपने साध्यभूत 25 भित्यत्व से विपरीत धनित्यत्व के साम वहता है धीर सपक्ष भाकाशादि में महीं रहता । धतः विद्यु हेत्वाभास है ।

३. जो हेलू व्यक्तियार तहित (व्यक्तियारी) हो—साध्य के प्रभाव में भी रहता हो वह प्रमंजानिक हेल्यानास है। वीसे—प्रवद प्रनित्य 5 है, क्योंकि वह प्रमेच हैं रही 'प्रवेशवर'—प्रवेगवरना हेतू प्रपणे साध्य— प्रनित्यत्व का व्यक्तियार है। कारण, प्राकाशाविक विवक्त में नित्यत्व के लाव भी वह रहता है। चतः विवक्त से व्यावृत्ति न होने से धनैकानिक हेल्यामाल है।

४. जिस हेतुका विषय —साध्य प्रत्यकाधि प्रमाणों से बाधित हो वह 10 कालात्ययापरिष्ट हेत्याभास है। बंदी—प्रशान ठव्यो है, क्योंकि वह पदार्थ है' यहाँ 'पदापंत्व' हेतु अपने विषय 'ठप्डापन में, लो कि क्षांन की गर्मों को प्रहुण करने वाले प्रत्यक से बाधित है, प्रवृत्त है। प्रतः प्रवाधित विषयता न होने के कारण 'यदार्थत्व' हेतु कालात्यवापरिष्ट है।

15 ४. पिरोची लायन जिसका सौजूब हो वह हेतु प्रकरणसम् ध्रयवा सल्तित्वस्त्र हेत्यासाह है। बीते—'वाब्य स्नित्य है, क्योंकि यह नित्यस्तर्थरित हैं यहां 'नित्यस्तर्थरितत्व' हेतु का प्रतिपक्षी सम्प्रमानेतृत्व हैं। वह प्रतिपक्षी सावन क्षेत्र हैं। 'वाब्य नित्य है, क्योंकि वह प्रतिपक्ष के चर्ना के रिहत हैं 'इस प्रकार नित्यता का सायन करना, 20 उतका प्रतिपक्षी तायन है। प्रत. प्रस्तत्रतिपक्षता के न होने से 'नित्य-चर्मरितत्व' हेतु फक्टपसम हेत्याभात है।

इस कारच पाँचवपता हेतु का लक्षण है। उनमे से किसी एक के न होने पर हेतुंक हेत्यामात होने का प्रसङ्ग खायाग, यह ठीक हो कहा गया है। क्योंकि को 'हेनु के लक्षण से रहित हाँ और हेनु के 25 समान प्रतीह होते हों वे हेलाआंख हैं। पांच क्यों में से फिसो एक के 25 समान प्रतीह होते हों वे हेलाआंख हैं। पांच क्यों में से फिसो एक के न होने से हेतुनसाम से रहित है और कुछ रूपों के होने से हेतु के समान प्रतीत होते हैं ऐसा बचन है।

मेपापिकों के द्वारा माना गया हेतु का यह पांकरपता लक्षण भी युक्तिसङ्ग्रस नहीं है, क्योंकि पक्षणमें से शुन्य भी कृतिका का उदय शहर के उदयरण साध्य का हेतु वैचा बाता है। सतः पांकरपता 5 सम्यापित शेष से तहित है।

दूसरी बात यह है, कि नैयायिकों ने ही केवलान्ययों और केवलस्पतिरेशी इन दोनों हेतुओं को पांवकपता के बिना भी गमक (बारफ ) स्वीकार किया है। वह इस प्रकार से हैं—उन्होंने हेतु के निक्का में दे माने हैं—? धन्ययम्पतिरेकी, २ केवलान्ययों और 10 ३ केवलस्पतिरेकी।

१. उनमें को पांच क्यों के सहित है यह प्रत्यवस्थातिरको है। कंत- "वस्य वांतर है, क्यों के इतक है— क्या जाता है, जो जो किया जाता है वह वह प्रतित्व है, जैते चड़ा, को जो प्रतित्व नहीं होता वह वह किया जाता है यह इवस्त 15 इस तिल के किया जाता है यह इवस्त 15 इस तिल प्रतित्व की हो। यहां वस्त के पक्ष करके उसमें प्रतित्वता विद्व को जा रही है। प्रतित्वता के विद्व करने में "किया जाता' हेतु है। वह पक्षमूत शब्द का पांच है। अतः उत्तक पक्षम्यत्व है। सप्ता प्रदाहिकों में रहने और विचक्ष प्रकाशात्व है। सप्ता प्रदाहिकों में रहने और विचक्ष प्रकाशात्व है। स्वत उत्ति विचक्ष प्रवाद की स्वत्व का प्रवाद की स्वत्व का प्रतिव्य की प्रवाद की प्रवाद की प्रवाद की स्वत्व की प्रतिव्य की प्रवाद की प्

२. जो पक्ष और सपक्ष में रहता है तथा विपक्ष से रहित है वह 25

केवलान्ययों है। बंशे— "बहुय्य (तुष्य-गयः) ब्राहिक कितों के प्रद्यक्त है, क्योंकि वे बहुनान से बाने वाते हैं। को वो बनुनान से बाते बाते हैं वे वे किती के प्रत्यक हैं, क्यों— व्यक्ति वार्धिय (यहाँ 'बहुय्य प्राहिक' एक हैं, 'किती के प्रत्यक' तात्र है, 'बनुनान ते बाना 5 जाना' हेतु है, 'बर्गन बार्बि धन्य बुद्धान है। 'बनुनान ते बाना जाना तेतु पत्र बनाये गये 'बहुष्य प्राहिक' में रहता है और सपक्ष किये श्रीन बार्बि ने हता है। बातः काव्यवंत बारि सरकात्रक है। तथा विषय को है है तहीं, क्योंक बार्बी पार्च के बार्ध न स्वाह भीतर घा नित्र है। इस कारण विच्छावायानुवि है ही नहीं। कार्य, 10 व्यावृत्ति व्यक्ति (तोमा) को लेकर होती है और क्यावृत्ति की प्रतृत्ति विपाद है, वह बहुर्ग है नहीं। बाल्ये क्यन ब्राव्यक्तिरेकी हैंको तरह स्वसना वार्षिय।

इ. जो वका में रहता है, विषका में नहीं रहता और सपका से रिहत है यह हेतु केवलस्थातिरकी है। जैसे—जिन्या झरोर जीव-15 सिहत होना चाहिए, व्योकि वह माशाई वासा है। जो वो जोव सहित नहीं होना कह वह प्राचावि वासा नहीं होता, जैसे—लोक (सिट्टी का बेजा)। यहां 'जिन्या झरोर' पंक है, 'जीवकाहतत्व' साध्य है, 'प्राचाविं' हेतु है और 'तोकादिक' व्यतिरेक्तृष्टाम्त है। 'प्राचाविं' हेतु प्रमृत 'जिन्या झरोर' में रहता है और विषक्ष 20 लोकादिक व्यान्त है—वहां वह नहीं रहता है। तथा सपक यहाँ है नहीं, क्योंकि सभी पश्च पंक छोर विषक्ष क्षत्र तता हो गये। वाकी कनन पहले की तरह वानना वाहिये।

इस तरह इन तीनों हेनुयों में मान्यस्थातिरकी हेनु के ही पांचरुपता है। केवसानवधी हेनु के विषक्षस्यावृत्ति नहीं है और 25 केवसम्यतिरकीके सपक्षसस्य नहीं है। इतः नैयाधिकीके मतान- सांर ही बांबक्य हेतुका सक्षण क्षव्यान्त है। वर बान्यवानुत्पत्ति संभी (केवसानवर्धा बावि) हेतुकों में व्याप्त है—रहती है। इसनियं उसे ही हेतुका सक्षण बावना डोक है। कारण उसके विना हेतु क्रयने साध्यका गमक (बाल्क) नहीं हो सकता है।

जो यह कहा गया या कि 'श्रतिब्र शांकि पांच हेत्यानासीके 5 निवारण करनेके लिये पांच कप हैं, वह ठीक नहीं हैं; क्योंकि प्रत्यपा-नृपर्यति श्रितिष्टकरने निवस्तवना ही, को हमने हेतुनत्वन साना है, उन श्रीतिश्राधिक हेत्यानासीका निराक्तक करनेवाला सिन्न होता है। तालपाँ यह कि केवल एक श्रत्यपानुपर्यतिको ही हेतु का सक्रम सानने से प्रतिश्वाधिक सभी दोवों का वारण हो जाता है। 10 वह इस प्रकार से है:—

 विषदाबिक हेत्वाजातो में सन्ययानुत्यति का सभाव जक्ट ही है। स्वर्षिक त्यन्द ही फिरड, अधिवारी, वाधितांक्या और साम्रतित्यत्त के सर्विनामान का निरम्प नहीं है। इतितर् क्षित हेतु के सन्ययानुव-पन्तव का योग्य देश में निरम्ब है कही सम्यक् हेतु है इससे भिन्न 5 हैत्यामाल है, वह तिब हो गया।

दूसरे, 'धर्म ने स्थित मंत्री का पुत्र क्याम (काला) होना बाहिए, क्योंकि बहु नंत्री का पुत्र है, ब्रन्म जीवृत नंत्री के पुत्रों की तरह।' यहां हेत्याथात के स्वान ने भी बीढ़ों के फंक्स्य बीर नैया-स्थित के पाञ्चक्या हेतुसकाल की स्रतित्याप्ति है, इसलिए पंतरम 10 और पाञ्चक्या हेतु का तकाल नहीं है। इसका स्वध्योकरण निम्म

10 और पाल्यकप्य हेतु का सकान नहीं है। इसका स्थायीकरण तिम्म प्रकार है — मंत्री के मीजूब पांच पुत्रों ने कालेपन को देसकर सैनी के गर्भस्य पुत्र को भी—जो कि विकारपत्त है, पक्ष करके उत्तमे कालेपन को सिद्ध करने के लिए जो 'मंत्री का पुत्रचना' हेतु प्रयुक्त किया जाता.
15 है वह हेलामात है—सम्प्रक हेतु नहीं है, यह प्रतिद्ध हो है। वयों कि उत्तमे गोरिपन को भी सम्भावना को वा सकती है। और वह सम्भावना 'कालेपन' के साथ भाग्यान प्रपत्त को प्रति प्रत्यान प्रपत्त है। व्यापना को प्रयापन प्रपत्त ( प्रविनामात्र ) न होने ते होती है। व्यापना गुपरित का सभाव इत्तलिए है कि कालेपन के साथ मंत्री के पुत्रपने का न तो सहभाव उत्तम है सीर न कमानाव निवास ।

जिस धर्म का जिस चर्म के साथ सहसाव नियम-एक साथ होने का स्वमाय होता है वह उसका आपक होता है। प्रयान-वह उसे जनाता है। वर्ष शिक्षणात्व का बुकाल के साथ सहसाव नियस है, इससिए शिक्षणात्व हेलु कुश्तक के साथ सहसाव नियस 25 विसके साथ कमनाव नियस-कम से होने का स्वनाव होता है यह उंतको जान कराता है। बंदी-चूर्ण का वामिंग के बाद होने का निवक्ष हैं: हस्तित्त पूर्वी व्यक्ति का बाग कराता है। अकृत में भौती के पुत्रकों हेत् का फालेस्टर्ग तास्त्रक संसाय न तो तहागाव नियम है और न कमनाव नियम है जिससे कि 'मेंबो का पुत्रपना' हेत् 'कालेपन' साम्य का बात कराते।

यद्यपि विश्वमान मैत्री के पुत्रों के 'कालेपन' और 'मैत्री का पूत्र-दन' का सहभाद है-दोनो एक साथ उपसब्ध होते हैं, पर बह सहभाव नियत नहीं है-नियमरूप ने नहीं है, क्योंकि कोई यदि यह कहे कि गर्भस्य पुत्र में 'मंत्री का पुत्रपन' तो हो, दिन्स 'कालापन' व हो, तो इत प्रकार क्यिक ( व्यक्तिकारकाकुः ) में 10 कोई बायक नहीं है-जनत व्यभिचार की शक्ता की दूर करने वासा अनुकुल तक नहीं है। अर्थात् यहाँ ऐसा तक नहीं है कि 'यदि कालापन न हो तो मैत्री का भूत्रपन' भी नहीं हो सकता है' क्यों कि नैत्रीपत्र में 'संत्री के पुत्रपन' के रहने पर भी 'कालापन' सन्विष्य है। भौर विपक्ष ने वायक प्रमाची-स्यमिचारशङ्कानिवर्तक भन्नुस्य 15 तकों के बल से ही हेतू और साध्य में व्याप्ति का निश्वय होता है। तथा भ्याप्ति के निश्वय से सहभाव प्रथवा कमभाव का निर्णय होता है। क्योंकि "सहभाव और कमभाव नियम को स्रविनासास सहसे हैं" ऐसा क्चन है। विवाद में पड़ा हुआ पदार्थ बंश होना चाहिए. क्यों कि वह शिशपा (शीशम) है, जो जो शिशपा होती है वह वह वक्ष 20 होता है। जैसे - जात शिशपा बल । यहाँ यदि कोई ऐसी व्यक्तिवार-शका करे कि हेत (शिशपा) रहे साध्य (बसला) न रहे तो सामान्य-विशेषभाव के नाश का असङ्ग्रहर बावक मौजूद है। अवस्ति उस क्यभिचारसङ्घा को दूर करने बाला बनकल तर्क विक्रमान है। बहि वृक्तस्य न हो तो शिक्षण नहीं हो सकती, क्योंकि बक्तस्य 25

20

सामान्य है झीर शिशपा उसका विशेष है और विशेष शामान्य के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए वहाँ सामान्य-विशेषभाव के भक्क होने का प्रसङ्ख्य बाधक मौबाब है। किन्तु 'मैत्री का प्रतपन हो कालापन न हो' ऐसा कहने में (व्यक्षिचारशक्ता प्रकट करने में) कोई बाधक नहीं 5 है, धर्यात-उस व्यक्तियारश्चर को इर करने वाला कोई धन-कुल तकं -- कि यदि कालापन न हो तो संत्री का पूत्रपन नहीं हो सकता है-वहीं है, क्योंकि गोरेपन के साथ भी अंत्री के प्रत्रथम का रहना सम्भव है। भतः 'मंत्री का पुत्रपन' हेत् हेत्वाभास ही है। श्रयात्-वह सन्दिग्धानैकान्तिक है । उसके पक्षधर्मता है, क्योंकि पक्ष-10 भत गर्भस्य मैत्रीपुत्र में रहता है। सपक्ष किये गये मौजद मंत्रीपुत्री में रहने से सपक्त-सरव भी है। झौर विपक्ष गोरे खंत्र के पुत्रों से ध्यावृत्त होने से विषक्षस्यावृत्ति भी है। कोई बाधा नहीं है, इस-लिए ब्रदाधितविष्यता भी है, क्योंकि गर्भस्य पुत्र का कालापन वि.सी प्रमाण से बाबित नहीं है। श्रसत्प्रतिपक्षता भी है, क्योंकि 15 विरोधी समान बल बाला अमाच नहीं है। इस प्रकार 'मंत्री के पुत्रपन' में पाँचों रूप विश्वमान हैं। तीन रूप तो 'हजार में ती' के ग्याय से स्वयं सिद्ध हैं। अर्थात्-जिस प्रकार हजार में सौ आ ही जाते हैं उसी प्रकार मंत्री पूत्रपन में यांच रूपों के दिखा देने पर तीम रूप भी प्रविश्वत हो जाते हैं।

# भ्रन्यवानुश्पत्ति को ही हेत्-लक्षण होने की सिद्धि---

यहाँ यदि कहा बाय कि क्षेत्रल पांचल्यता हेतु का लक्षण नहीं है, किन्तु क्रान्यवानुव्यक्ति ते विशिष्ट ही पांचल्यता हुतु का लक्षण है। तो उसी एक क्षण्ययानुव्यक्ति को हो हेतु का लक्षण मानिय; क्योंकि क्रान्ययान्व्यक्ति के समस्य में पांचल्यता के हहते पर भी 25 'मैत्री का पुत्रपन' सावि हेतुकों में हेनुता नहीं है और उसके शङ्काल-

10

में पौचरूपता के न होने पर भी 'कृत्तिकोड्य' बादि में हेतता है। कहानी है:---

> "ग्रन्थशानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रवेण किम । नात्ययानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ॥" [

जहाँ ग्रन्थवानपपति है वहाँ तीन रूपों के मानने से क्या ? और 5 वहाँ ब्रन्थवानपपति नहीं है वहाँ तीन रूपों के सद्भाव से भी क्या ? तात्पर्य यह कि त्रेरूप्य ग्रन्थवानुपपत्ति के बिना ग्रभिमत फल का सम्पादक नहीं है-व्यर्थ है। यह जंरूप्य को मानने वाले बौद्धों के लिए उत्तर है। और पाँव रूपों को मानने वाले नैयायिकों के लिए तो निम्न उत्तर है :--

"ग्रन्ययानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पञ्चिम: ।

नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पञ्चिभः ।।"[प्रमाणप० पृ० ७२]

जहाँ ग्रम्ययानपपत्ति है वहाँ पाँच रूपों के मानने से स्था ? और जहाँ ब्रन्ययान्पपत्ति नहीं है वहाँ पाँच रूपों के सङ्खाब से भी क्या ? मतलब यह कि अन्ययानपर्यति के बिना पाँच रूप सर्वया अन्यया- 15 सिद्ध हैं--- निष्फल हैं---

हेत के भेदों और उपभेदों का कवन-

यह ग्रन्थवानुषपत्ति के निश्चवरूप एक लक्षण वाला हेत् संक्षेप में दो तरह का है- ? विधिरूप धौर २ प्रतिवेधरूप। विधिरूप हेत् के भी वो भेद हैं-१ विधिसायक और २ प्रतिवेध- 20

१ यह कारिका प्रमाण-परीक्षा में कुछ परिवर्तनके साथ निम्न प्रकार उपलब्ध है :---

भ्रत्यवानपपन्नत्वं रूपैः कि पञ्चभिः कृतम् । नान्यमानुष्यन्तत्व रूपैः कि पञ्चक्रिः कृतम् ॥

सायक ४ इतमें ते पहुंते विश्विताच्या के खनेक चूंत हूँ—(१) कोई सार्थय है जैने—'यह वर्षत सामियाता है स्वीति पूपदाला क्रायम्य नहीं हो सकता' यहां 'वृत्त' कार्यक हेतु है। कारण, वृत्त सामि का कार्य है सौर यह उसके किना न होता हुआ सामि का मान कारता 5 है। (२) कोई सारणक्य है, जेते—'क्यों होती, क्योंकि विशेष बादन सम्पन्ना हो नहीं सकते' यहां 'विशेष बादन' कारण हेतु हैं। स्वीति विशेष बादन क्यां के कारण है सौर प्रपन्ने कार्यमृत वर्षा का

शबु:—कार्य तो कारण का जापक हो सकता है, क्योंकि

10 कारण के जिला कार्य नहीं होता। किन्तु कारण कार्य के सभाव में
भी सम्भव है, जंते—जून के बिला भी समित देखी बाती है। स्रतएव
समित पूप को गमक नहीं होती। स्रत कारणहेतु को गानना
स्क्रिक नहीं है?

सनावान-नहीं, जिस कारच की शक्ति प्रकट है- प्रप्रतिवृत्त 15 है वह कारच कार्य का व्यक्तियोरी नहीं होता-नियम से कार्य का अनक होता है। अन ऐसे कारच को कार्य का आप कर हाता है। में कीर्ष दिरोम नहीं है। (३) कोई क्लियेक्च है, बेले- प्यह कुल है, बेशींक शिक्षण अन्यवाहों नहीं रूक्ती । यह 'तिस्त्या किशेष क्य हेतु है। क्लेंकि शिक्षणा कृतवित्योत है, वह अपने तासान-२० प्रतु क्ल का सानव कराती है। कारच पुलवियोग कुलतानान-के किना नहीं हो तकता है। (४) कोई पूर्वचर है, बेले-प्यक मुद्दर्श के बाद सकट का जब्ब होना; क्लेंकि इत्तिका का जब्द प्रयाद हो नहीं सकता । यहां इतिका का जब्द पूर्वचर हेतु है, का जब्द होता है। कोर कुलिक्ट कृतिका का जब्द प्रवृत्ति है

10

15

होता हुआ तकट के जबय को जनाता है। (१) कोई उत्तरकर है, कीरे—एक मुहर्स के एहकै वरिषका जबय ही कुक्त; क्योंकि इस समय हरिताक का जबय अयावा हो नहीं तकता यहाँ 'कृतिक का जबय उत्तरकर हेतु है। कारफ, कृतिका का जबक करिय के जबय के बाद होता है और इस्तिए वह जसका जस्तरकर होता हुआ जसको 5 जनाता है। (६) कोई तहकर है, जैसे मानुतिक्क (सिबौरा नीज़) करवान् होना चाहिए, क्योंकि रस्तान् स्वय्या हो नहीं सक्तां यहाँ 'तर्स तहकर हेतु है। कारफ, रस नियम से क का सहकारी है—साथ में एहने वाला है और इस्तिए वह उतके अनाव मे नहीं होता हुआ उसका जन्म कराता है।

हन उदाहरणों से सद्भावका ही साम्मादिक साम्य को लिख करने बाले पूमादिक सामन सद्भावका ही हैं। इसलिए ये सब विधिमायक विधिक्य होते हैं। इन्हों को स्विच्छोपलनिय कहते हैं। इस त्रकार विधिक्य होते के तृते भेर विधिमायक का उदाहरणों हारा निकल्ण किया।

दूसरा भेद निवंधसायक नायका है। विषद्धीयसम्ब्यं भी उसी का दूसरा नाम है। उसका उदाहरण इस अकार है—'दूस शीव के निय्यास्व नहीं है, वर्षोंकि सांस्वकता धन्यणा ही नहीं सकतों। यहीं पीतराम के हारा प्रतिपादित सम्बयां के नद्धास्वय है। 20 वह बदान विच्यास्व वाने (निय्याद्विट) बीव के नहीं हो सकता, इससिए वह विवक्तित जीव में निय्यास्व के बागांव को सिद्ध करता है। धन्या, इस हेनु का दूसरा उदाहरण वह है—'बस्तु में सर्ववा एकान्त नहीं है, कर्योंकि धनेकान्तानककता क्ष्याया हो नहीं सकतों यहां धनेकान्तास्वकतां निवंबतायक हेतु है। कारन, 25 धनेकालात्मकता वस्तु में धवाधितकप से जतीत होती है और इस-लिए वह बौद्धादिकात्मित सर्वचा एकान्त के धभाव को धवस्य सिद्ध स्टती है।

शक्का—यह बनेकान्तात्मकता क्या है, जिसके बल से बस्तु में 5 सर्वेषा एकान्त के बभाव को सिद्ध किया जाता है ?

स्वाधान—सभी जीवादि वस्तुयों में जो भाव-प्रभावकपता एक-प्रनेकच्यता थीर नित्य-धनित्यकचता इत्यादि धनेक वर्भ पाये जाते हैं उत्ती को प्रनेकान्तात्मकता प्रथवा धनेकान्तकपता कहते हैं। इस तरह विविचय होत का दिव्यत्ति कथा।

10 प्रतिषेवरूप हेतु के भी दो भेड हैं— १ विधितायक धौर २ प्रतिषेवरायक । उनमें विधितायक का उदाहरण इस प्रकार हं— 'प्रस जीव में सम्प्रकल है, वर्गीक मिल्या प्रभिनितेश नहीं हैं।' यहां 'निल्या बांभिनिवेश नहीं हैं' यह प्रतिषेवरूप हेतु हैं और वह सम्प्रवर्शन के ब्रद्भाव को साथता है, इसलिए वह प्रतिषेवरूप विधि-15 साथक हेतु हैं।

दूतरे प्रतिबंदकर प्रतिबंदकायक हेतु का उदाहरण यह हूं—
'यहां चुनो नहीं है, क्योंक प्रतिन का स्वायह हैं। यहां 'त्रान का स्वायह हैं। यहां 'त्रान का स्वायह हैं। यह 'त्रान का स्वायह हैं। यह 'त्रान का स्वाय को तिद्ध करता है, इसलिए 'प्रतिन का स्वाय' प्रतिबंद 20 क्ष्य प्रतिबंदकायक हेतु हैं। इस तरह विधि और प्रतिबंदकर से से प्रतार के हेतु के हुक प्रत्येश का उदाहरण डारा गर्नन किया। विस्तार से राज्यानुक अंता का उदाहरण डारा गर्नन किया। विस्तार से राज्यानुक अंता वाहिए। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण वाले ही हेतु साध्य के गयक हैं, स्वय नहीं। सर्वात—सो स्वयानुक्यांत लक्षण वाले नहीं हैं का स्वयानुक्यांत लक्षण वाले नहीं हैं के साध्य के गयक नहीं हैं, क्योंकि

### हेत्वाभास का सक्षण और उनके भेद--

हेत्वाभास किन्हें कहते हैं ? बो हेतु के सक्षण से रहित हैं, किन्तु हेतु जैसे प्रतीत होते हैं उन्हें हैत्वाभास कहते हैं। वे बार प्रकार के हैं— १ प्रसिद्ध, २ विरद्ध, ३ धर्नकान्त्रिक और ४ प्रक्रिज्वत्कर।

- (१) प्रसिद्ध—निवकी साम्य के साथ ज्याप्ति प्रनिविक्त है 5 वह प्रसिद्ध होना साह है, हेतु को यह प्रतिविक्तता हेतु के स्वरूप में वह प्रसिद्ध होने से और स्वरूप में सावय होने से होती है। स्वरूप में सहस्य होने से होती है। स्वरूप में सहस्य का प्रतिवृद्ध के सन्तेष्ठ में सिद्धार्थासित है। उनमें पहले का उदाहरण यह है—'शब्द परिप्यन्ताशित है, क्योंकि यह जन्न इंग्रिय का विवय है।' यह 10 'जन्न इंग्रिय का विवय है हु सक्यासित है। क्योंकि शब्द आंक्रेनिय का विवय है का इंग्रिय का नहीं। यह- स्वरूप से विवयता का प्रभाव निश्चत है इसित्य वह सक्यासित है। दूसरे का उदाहरण यह है—यून प्रयवा भाग शादि के निरुक्त किये विवाह कोई यह हुई कि यह प्रदेश श्रीन वाला है, क्योंकि वह 15 पूम ग्रासा है।' यहां 'यून' हेतु सिद्ध-यानित है। कारच, उसके स्वरूप में स्वर्त है।
  - (२) विषद्ध—िनस हेतु की साध्य से विषद्ध (साध्याभाष) के साय व्यापित हो वह विषद्ध हेलानास है। वेंसे—अबद क्याप्लियन-स्रोत है, क्योंकि किया जातता हैं यहाँ 'किया जाना' हेतु को व्याप्ति 20 अपरिचमनाहील विषद्ध परिचमनशीलता के साथ है। झतः वह विषद्ध हेलाभास है।
  - (३) धर्नकान्तिक —को पक्ष, सपल और विपक्ष में रहता है वह धर्नकान्तिक हेत्वाभास है। वह दो प्रकारका है---१ निश्चित-विपक्षवृत्ति और २ शक्कितविपक्षवृत्ति । उनमें पहले का उदाहरण 25

यह है-- 'यह प्रदेश चूनवाला है, स्योंकि वह सन्तिवाला है।' वहाँ 'म्रान्न' हेतु पक्षभूत सन्दिग्ध धूमवाने सामने के प्रवेश में रहता है और सपक्ष घूम बाले रसोईघर में रहता है तथा विपक्ष चूमरहित रूप से निश्चित अङ्गारस्वरूप अनि वाले प्रदेश में भी रहता है, 5 ऐसा निश्चय है। ग्रतः वह निश्चितविषक्षवृत्ति ग्रनेकान्तिक है। इसरे शक्कितविपलवित का उदाहरण यह है--'गर्भस्य मंत्री का पुत्र स्थाम होना चाहिए, क्योंकि मैत्री का पुत्र है, मैत्री के दूसरे पुत्रों की तरह वहाँ भीत्रो का पुत्रपना हेतु पक्षभूत गर्भस्य मैत्री के पुत्र में रहता है, सपक्ष दूसरे मैत्रीपुत्रों में रहता है, झौर विपक्ष 10 ब्राज्याम-गोरे पुत्र में भी रहे इस शक्का की निवृत्ति न होने से प्रयान विपक्ष में भी उसके रहने की शक्का बनी रहने से वह शक्कितविपका-बिल है। शक्तितविपक्षवित का दूसरा भी उदाहरण है- 'बरहन्त सर्वज्ञ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे वक्ता हैं, जैसे-'र ध्यापुरुव'। यहाँ 'वक्ता-पन' हेत् जिम प्रकार पक्षाभूत बरहन्त में भौर सपक्षाभृत रम्यापुरुष 15 में रहता है उसी प्रकार सर्वज्ञ में भी उसके रहने की सम्भावना की जाय, क्योंकि वक्तापन ग्रीर ज्ञातापन का कोई विरोध नहीं है। जिसका जिसके साथ विरोध होना है वह उस वाले में नहीं रहता है भीर बचन तथा ज्ञान का लोक में विरोध नहीं है, बल्कि ज्ञान वाले (ज्ञानी) के ही बचनों में चतराई प्रथवा सन्दरता 20 स्पष्ट देखने में झाती है। झतः विशिष्ट हानवान् सर्वक्ष में विशिष्ट वक्तापन के होने में क्या झापत्ति है ? इस तरह बक्तापन की विपक्ष-भूत सर्वज्ञ में भी सम्भावना होने से वह शिक्कृतविषक्षवृत्ति नाम का धर्नकान्तिक हेत्वाभास है।

<sup>(</sup>४) प्रकिञ्चिकर—जो हेतु साध्यकी सिद्धि करनेमें शप्रयोजक— 25 प्रसमयं है उसे प्रकिञ्चिक्तर हेत्वाभास कहते हैं । उसके दो

भेद हैं-- १ सिद्धसाधन और २ बाबितविषय। उनमें पहले का उदाहरण यह है-शब्द ओन्नेन्द्रिय का विषय होना चाहिए, क्योंकि वह शब्द हैं। यहाँ 'ओजेन्द्रिय की विषयता' रूपसाध्य शब्द में आवण-प्रत्यका से ही सिद्ध है। बातः उसको सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया गया 'शब्दपना' देत सिद्धसाधन नाम का खिकञ्चित्कर 5 हेत्वाभास है । बाबितविषय नामका ज्ञकिञ्चित्कर हेत्वाभास ग्रनेक प्रकार का है। कोई प्रत्यक्षवाचितविषय है। जैसे-प्राप्त धनुष्य-ठंडी है, क्योंकि वह इच्च हैं । यहाँ 'इक्सरव' हेत् प्रत्यश-बाधितविषय है। कारण उसका जो ठंडापन विषय है वह उज्जता-ग्राहक स्पर्शनेन्त्रिय जन्य प्रत्यक्ष से बावित है। ग्रर्थात्--ग्रान्न को 10 छने पर वह उच्च प्रतीत होती है, ठंडी नहीं। सतः 'ब्रब्सस्व' हेत् कुछ भी साध्यसिद्धि करने में समयं न होने से खकिञ्चित्कर है। कोई अनुमानवाधितविषय है। जैसे-शब्द अपरिणामी है, क्योंकि वह किया जाता है' यहां 'किया जाना' हेत 'शब्द परिणामी है, क्योंकि वह प्रमेय हैं' इस अनुमान से बाधितविषय है । इस- 15 लिये वह प्रनुमानवाधितविषय नामका स्रकिञ्चित्कर हेत्वाभास है। कोई आगमबाधितविषय है। जैते-धर्म परलोक में दुःस का देने बाला है, क्योंकि वह पुरुष के बाधव से होता है, जैसे-श्रवमं' यहां 'वर्म मुल का देने वाला है' ऐसा झागम है, इस झागम से उक्त हेत बाबितविषय है। कोई स्वयवनबाधितविषय है। 20 जैसे-मेरी माता बन्ध्या है, क्योंकि पुरुष का संयोग होने पर भी गर्भ नहीं रहता है। जिसके पुरुष का संयोग होने पर भी गर्भ नहीं रहता है वह बन्ध्या कही जाती है, जैसे-प्रसिद्ध बन्ध्या स्त्री। यहाँ हेत् प्रपने वचन से बाधितविषय है, क्योंकि स्वयं मौजूद है और माता भी मान रहा है फिर भी यह कहता है कि 25 मेरी माता बन्ध्या है । बतः हेतु स्ववचनवाचितविषय नामका

स्रांकिञ्चतकर हेत्वाभास है। इसी प्रकार और भी स्रांकिञ्चतकर के मेंब स्वयं विचार लेना चाहिए। इस तरह हेतु के प्रसङ्घ से हेत्वाभासों का निरूपण किया।

# उदाहरण का निरूपण---

यद्यपि व्यत्यन्त ज्ञाता के लिए प्रतिज्ञा और हेत ये दो ही सब-यब पर्याप्त हैं तथापि ब्रव्यत्यन्नों के ज्ञान के लिए उदाहरणादिक की भी ब्राचार्यों ने स्वीकृत किया है। यबार्य व्यान्त के कहने को उदा-हरण कहते हैं। यह बृष्टान्त क्या है ? जहाँ साध्य और साधन की ब्याप्ति दिखलाई (जानी) जाती है उसे बच्टान्त कहते हैं। झौर 10 साध्य-व्यक्ति वादिक के होने पर ही साथन-धनादिक होते हैं तथा उनके नहीं होने पर नहीं होते हैं, इस प्रकार के साहबर्यकप साध्य-साधन के नियम को व्याप्ति कहते हैं। इस व्याप्ति को ही साध्य के बिना साथन के न होने से अविनाभाव कहते हैं। बादी धौर प्रति-बादी की बहिसाम्यता को व्याप्ति की सम्प्रतिपत्ति कहते हैं भौर 15 यह सम्प्रतिपत्ति (बृद्धिसाम्यता) जहाँ सम्भव है वह सम्प्रतिपत्ति प्रदेश कहलाता है, जैसे-रसोईशाला आहि, ग्रथवा तालाव ग्राहि । क्योंकि वहीं 'ब्नाविक के होने पर नियम से अन्यादिक पाये जाते हैं और अन्त्यादिक के सभाव में नियम से सुमादिक नहीं पाये जाते' इस प्रकारकी सम्प्रतिपत्ति—बृद्धिसाम्यता सम्भव है। उनमें 20 रसोईशाला बावि अन्वयदृष्टान्त हैं, क्योंकि वहां साध्य और साधन के सञ्जावरूप अन्वयवृद्धि होती है। और तालाब आदि व्यतिरेकवृष्टान्त हैं, क्योंकि वहाँ साध्य और साधन के ग्रमावरूप व्यतिरेक का ज्ञान होता है। ये बोनों ही बुष्टान्त हैं, क्योंकि साध्य भौर साधनरूप अन्त-अर्थात् वर्म जहां देखे जाते हैं वह द्रष्टान्स 25 कहलाता है, ऐसा 'बुध्टाग्त' शब्द का अर्थ उनमें पाया जाता है।

इस उपर्युक्त इस्टाल का वो सम्बन्ध वचन है—सबीग है वह उदा-हरण है। केवल 'वचन' का नाव उदाहरण ही है। किन्दु इस्टाल-रूप तो वो वचन-प्योग है इस उदाहरण है। केन्द्रे—'यो को युब-वाला होता है वह वह प्रांगन वाला होता है, जैते—'रहोई बर, प्रोर जहाँ प्रांग नहीं है वहीं युग भी नहीं है, जैते—रहालाब' 5 इस उदाह के साथ ही युव्धान का बुट्यालक्य से प्रतिपादन होता है।

उदाहरण के प्रसङ्ग से उदाहरणाभास का कवन-

को उदाहरण के तक्षण से रहित है किन्तु उदाहरण बंता प्रतीत होता है वह उदाहरणात्मात है। उदाहरण के तक्षण की रहितता 10 (प्रमाव) से तरह ते होती है—? कुट्यात का सम्मक् ववन म होना प्रोत को बुद्धात काही है उतका सम्मक् वचन होना। उनमें पहले का उदाहरण इस प्रकार है—'जो जो धान बाला होता है वह वह पून बाला होता है, जेते—त्यादियः। वहाँ वहाँ पूम नहीं है हतां वहां धान नहीं है, जेते—त्यावा 'इस तरह स्थाप्य 1 और स्थापक का विपरीत (उस्टा) क्यन करना बुद्धात्म का ससस्थापका है।

शक्का - स्याप्य ग्रीर व्यापक किसे कहते हैं ?

समाधान—साहबर्ध नियमक्य व्यापित किया का वो कर्म है उसे स्वाप्य कहते हैं, क्योंकि 'वि' पूर्वक 'वाप्' वातु से 'कर्म' 2 प्रथं में 'प्याद' प्रत्यक करते पर 'स्वाप्य' प्रकार निष्यान होता है। तात्पर्य यह कि 'जहां जहां धूम होता है वहां वहां प्रश्नि होती हैं इस प्रकारके साथ रहते के निवम को क्यापित कहते हैं, और इस व्याप्त का वो कर्म है—विषय है वह व्याप्य कहताता है। वह व्याप्य यूनाविक हैं, क्योंकि यूनाविक बहुष्याधि के हारा ... ध्यारत (विषय ) किये जाते हैं। तथा इती व्याप्ति क्थारका को कर्ता है उसे ध्यापक कहते हैं, क्योंकि लिं पूर्वक 'सार्य कात्री पर क्षार्य होता है। क्योंकि क्षार्य कार्य पर क्षार्य कार्य कर क्षार्य कार्य कर क्षार्य कार्य क

10 शक्का — मून गोले ईन्यन वाली क्रान्त को व्याप्त करता ही है। प्रमात यह उसका व्यापक होता है, तब क्राप की कहते हैं कि पूम फ्रान्त का व्यापक नहीं होता ?

सभाषान—गीले हैम्यतवाली थानि का युम को व्यावक मानना हमें इध्य है। क्योंकि जिस तरह 'जहां जहां श्रविचिद्यनमून यूम 15 होता है वहां वहां मांना होता है' यह सम्भव है उसी तरह जहां जहां गीले ईम्बन वाली श्रांनि होती है वहां वहां युम होता है' यह भी सम्भव है। किन्तु खनिसामान्य यूम-मिश्रोव का व्यावक हो है—व्याय नहीं; कारण कि श्वंत श्रांनि वासा है, क्योंकि वह यूम वाला है' इस सन्त्रान में श्रांनि-सामान्य को ही व्यवेक्षा होती है ए पारंत्रमन वाली प्रांनि ग्राम्तानक्षेत्र, क्वंतरीय और गोध्येय श्रांवि जिल्ला होता है इस्तित्य यूम श्रांनि का व्यावक नहीं है, श्रीयतु श्रांनि हो यूम की व्यावक है। बता: 'जो बो यूमवाला होता है वह श्रांनिवाला होता है, बेले—रजीई का घर' इस प्रकार दुष्टाना का सम्बन्ध ववन बोलना चाहिए। किन्तु 25 इसते विपरीत वचन बोलना युष्टानसाल है। इस तरह यह कात्माक् व्यवक्षण आवाद प्रवान्तामात (धन्या उदाहरकासीका) है। स्मितिकव्यापित में तो स्मापक-स्थान्ताविक का समास स्थाप्य होता है प्रीर स्थाप्य-स्थानिक का समास स्थाप्य होता है। स्वत्य-स्थाप्य-स्थापित का समास स्थाप्य होता है। स्वत्य प्रवान का समास स्थाप्य है स्वेत नाताव्य है। स्वत्य है वहाँ वहाँ पृथ का समास है, सेते -तालाव्य हम प्रकार पुष्टात्त का सम्पन्ध वक्षण स्थापित क्षण करना सहस्थक वक्षणक्य स्थापित क्षण करना सहस्थक वक्षणक्य स्थापित क्षण होता का स्थापित क्षण करना स्थापित का स्थापित स्थापित का प्रकार है। पद्भापित स्थापित स्थाप स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थाप स्था

सङ्का — गार्नस्य मंत्री का पुत्र स्थान होना चाहिसे, क्योंकि वह मंत्री का पुत्र है, जो जो मंत्री का पुत्र है वह स्थान है, जैसे उसके हुतरे पुत्र हेपांकि वानानवारी में धन्यवपुरदान्त स्वक्र पीच मंत्री कुत्र पुत्रों में का पुत्रमा है वहां वहां स्थानता है। यह 15 धन्यवप्रात्ति है और ध्यतिक बुद्धानात्मक्य गोरवं धर्मनीपुत्रों में सब बगह जहां नहीं के बहु जिस धर्मनीपुत्रों में सब बगह जहां नहीं है। यह ध्यतिकेक्यांति तम्मव है। बतः गर्मक मंत्रीकृत क्यानता का स्त्री है यह ध्यतिकेक्यांति तम्मव है। बतः गर्मक मंत्रीकृत क्यानता का सन्तिह सोच है और इतिलय् यह सन्ताना मंत्री सम्मकृत स्थानता का सन्तिह सोच है और इतिलय् यह सन्ताना मंत्री सम्मकृत स्थानता का सन्तिह सोच है और स्वतिलय् यह सन्ताना मंत्री सम्मकृत स्थानता का उपयुक्त तक्षम मानने पर संजीतनसम्बहेतुक स्थानवात्मक प्रसुत्त सन्ताना नी समीचीन सन्तान कहा सावेगा, कारण कि उसके प्रत्यव वृद्धान्त स्थान इंग्लान रोनों ही सम्मकृत्वात्तवस्थानक है ?

समाधान-नहीं; प्रकृत वृष्टान्त प्रन्य विचार से बाधित है। 25

वह इस प्रकार से है-साध्यक्ष से माना गया यह स्थामतारूप कार्य अपनी निष्यत्ति के लिए कारण की अपेक्षा करता है। यह कारण मैत्री का पुत्रपनातो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके विनाभी दूसरे पुरुषों में, जो मैत्री के पुत्र नहीं हैं, इयामता देखी जाती है। झतः जिस 5 प्रकार कुम्हार, चाक भावि कारणों के बिना ही उत्पन्न होने वाले बस्त्र के कुम्हार आदिक कारण नहीं है उसी प्रकार मैत्री का पुत्रपना इयामता का कारण नहीं है, यह निश्चित है। अतएव जहां जहां संत्री का पत्रपना है वहां वहां उपायता नहीं है. किन्त जहां जहां इयामता का कारण विज्ञिष्ट नायकमं से सहित ज्ञाकादि ब्राहाररूप 10 परिणाम है वहां वहां उसका कार्य स्थामता है। इस प्रकार सामग्री-रूप विशिष्ट नामकर्म से सहित शाकादि बाहार परिणाम श्यामता का ब्याप्य है-कारण है । लेकिन उसका गर्भस्य मंत्रीपत्ररूप पक्ष में निरुवय नहीं है, बतः वह सन्दिग्वासिद्ध है। ब्रौर मंत्री का पुत्रपना तो क्यामता के प्रति कारण ही नहीं है, इसलिए वह 15 श्यामतारूप कार्य का गमक नहीं है। सतः उपर्यक्त सनमान सम्बक बनमान नहीं है।

'जो उपाधि रहित सन्बन्ध है वह व्याप्ति है, और जो साधन-का प्रध्यापक तथा साध्य का व्यापक है वह उपाधि हैं ऐसा किन्हीं (नंधापिकों) का कहना है। पर वह ठीक नहीं है; क्वोंक व्याप्ति का 20 उक्त सतका मानने पर प्रध्याप्तिक वा साता है। तास्त्र्य यह कि उपाधि का सत्रक व्याप्तिवर्धित है और व्याप्ति का सत्रक उपाधिवर्धित है। यतः व्याप्ति वब तिख हो जाने तब उपाधि तिख हो चौर जब उपाधि तिख हो जाने तब व्याप्ति तिख हो, इस तरह उपाधि रित सन्वन्य को व्याप्ति का सक्षम मानने में प्रध्योग्याषय नावका 23 सेण प्रसन्त होता है। इस उपाधि का निराकरण काक्ष्यकातिका में विस्तार से किया गया है। अतः विराम लेते हैं—उसका पुनः सण्डन यहाँ नहीं किया जाता है।

उपनय, निगमन झौर उपनयाभास तथा निगमनाभास के

सावनवान रूप से पक्ष की तृष्टाल के साथ साम्प्रता का क्षम 5 करना उपनय है। बसे—ससीलए यह चूम वाला है। साम्प्रका सेहात है। इसे निष्य के निरुव्यक वचन को निष्यन कहते हैं। जैसे—पूम बाला होने से यह धीन वाला हो है। इन बोनों का अवया- कम से—उपनय को वगह निष्यम घोर निष्यन को बगह उपनय का व्यक्त स्वता उपनय का का करना करना उपनय का साम्प्रका है। धनुमान प्रमाण 10 समान हो। धनुमान हो। धनुमान प्रमाण 10 समान हो। धनुमान हो। धनुमान प्रमाण 10 समान हो। धनुमान हो। धनुमान प्रमाण 10 समान हो। धनुमान हो। धनुमान हो। धनुमान हो। धनुमान हो। धनुमान प्रमाण 10 समान हो। धनुमान हो। धनुमान

#### ग्रागम प्रमाण का लक्षण---

याप्त के बचनों ते होने वाले प्रयंतान को प्राप्त कहते हैं।
यही 'बापान' यह लच्य है धौर तोय उत्तका लक्षण है। 'पर्यकाल
को याप्त कहते हैं' इतना ही यदि साय्य का लक्षण कहा जाय 15
तो प्रत्यकादिक में प्रतिकादित है, क्योंकि प्रत्यकादिक मी सर्थतान हैं। इतलिए 'बचनों ते होने वाले' यह पर—विश्वेषण दिया
है। 'बचनों ते होने वाले' प्रयंतान को प्राप्त का लक्षण कहने में
यो संख्यापुर्वक ( लित किसी के) कहे हुए घ्राप्तनक चचनों ते होने वाले प्रयचा तार्थे हुए प्रयुक्त चचनों ते हें
होने वाले प्रयचा तार्थे हुए पुण्य के सीर पायस सादि के वाल्यों ते हैं
होने वाले प्रयचा तार्थे हुए पुण्य के सीर पायस सादि के वाल्यों ते हैं
हात्रीचए 'प्राप्त' यह विश्वेषण दिया है। 'प्राप्त के वचनों ते होने
वाले जान को प्रयास का लक्षण कहने में भी बात्त के वाल्यों को
हात्त को प्रयास का लक्षण कहने में भी बात्त के वाल्यों की
हात्त पर्ता' प्रयू प्रदे वाले हात है 'पर्यू 'यह ताल्यों के कही धृतिव्याध्ति
है सतः 'प्रयू' यह पर्व व्यव्य है। 'प्रव्यं पर ताल्यों के कही है। 25

ग्रमीत् -प्रयोजनार्थक है, क्योंकि 'ग्रयं ही--तात्पर्य ही वचनों में है' ऐसा ग्राचार्यवचन है। मतलब यह कि यहां 'ग्रबं' पर का द्वार्य तात्पर्य विवक्षित है, क्योंकि बचनों में तात्पर्य ही होता है। इस तरह ग्राप्त के वचनों से होने वाले ग्रयं (तात्पर्य) ज्ञान को जो 5 स्नागम का सक्षण कहा गया है वह पूर्ण निर्दोष है। जैसे---"सम्बन्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः" (त० स० १-१) 'सम्बन्दर्शन, सम्याज्ञान और सम्यक्षचारित्र इन तीनों की एकता ( सहभाव ) मोक्ष का मार्ग है' इत्यादि वाक्यायंज्ञान । सम्यग्दश्रेनादिक सम्प्रणे कमों के अवरूप मोक्ष का मार्ग ग्रयांत उपाय है - न कि 'मार्थ हैं'। 10 ब्रसएक भिन्न भिन्न लक्षण बाले सम्यावर्शनावि तीलों मिलकर ही मोक्ष का मार्थ हैं, एक एक नहीं, ऐसा बर्च 'मार्थ:' इस एक वचन के प्रयोग के तात्पर्य से सिद्ध होता है। यही उक्त बाक्य का अर्थ है। और इसी अर्थ ने प्रमाण से संशयादिक की निवृत्तिकप प्रमिति होती है।

#### য়ানে হা নমখ---

15 म्राप्त किसे कहते हैं ? जो प्रत्यक्षज्ञान से समस्त पदार्थों का ज्ञाता (सर्वज्ञ) है ब्रौर परमहितोपवेशी है वह ब्राप्त है। 'समस्त पदार्थों का जाता' इत्यादि ही भ्राप्त का लक्षण कहने पर श्रुतकेब-लियों में अतिव्याप्ति होती है, क्योंकि वे आगम से समस्त पदार्थी-20 को जानते हैं। इसलिए 'प्रत्यक्षज्ञान से यह विशेषण दिया है। 'प्रत्यक्षज्ञान से समस्त पदार्थों द्वा जाता' इतना ही आप्त का लक्षण करने पर सिद्धों में खतिस्थाप्ति है, क्योंकि वे भी प्रत्यक्षज्ञान से ही सम्पूर्ण पदार्थों के ज्ञाता हैं, ब्रतः 'बरमहिलोपदेशी' यह विशेषण कहा है। परम-हित निषेयस-मोझ है स्रौर उस मोक्ष के 25 उपदेश में ही बरहन्त की मुख्यक्य से प्रवृत्ति होती है, अन्य चिषय में तो प्रवन के बनुसार गोचक्य से होती है। सिद्ध परमेच्छी ऐसे नहीं है— वे निन्ध्रयत का म तो मुख्यक से उपयेश केते हैं और न गोचक्य से, क्योंकि के धनुष्येकक हैं। इसलिए 'परम-हितोपदेशी' विशोचक कहने से उनमें धतिव्यानिक नहीं होती। धान्त के सद्भाव में प्रमाण पहले ही ( द्वितीय प्रकाशमें ) प्रस्तुत कर 5 प्राये हैं। नैयायिक धादि के द्वारा माने गये 'धान्त' सर्वत न होने से धान्तामास हैं—सच्चे धान्त नहीं हैं। धतः उनका व्यक्तकेव (निराकरण) 'प्रत्यक्रवान से सम्पूर्ण प्राची का हाता' इस विशेषक से ही ही जाता है।

शक्का — नैयायिकों के द्वारा माना गया आप्त क्यों सर्वज 10 नहीं है?

समायान — नैयायिकों ने जिसे झारत माना है वह धरने जान का काता नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ जान को सरवादंवेशे — जानान्तरवैष्ठ माना गया है। दूसरी बात यह है कि उनके एक ही जान है उनको जानने वाला जानरान भी नहीं है। अन्यवा उनके समिमत ब्रान्त में 15 दो जानों के स्तूयक का प्रतक्ष कुछ करते महीं सकते, क्योंकि सजातीय थे। गुण एक साथ नहीं रहते ऐसा नियम है। प्रतः जब वह विशोधकान सपने जान को ही नहीं जानता है तो उस जानविधित्य झारणा सपने जान को ही नहीं जानता है तो उस जानविधित्य झारणा को ( अपने को ) कि "मैं सर्वेत हूँ" ऐसा केंसे खान सकता है? इस प्रकार जब वह स्वाध्यक्ष है तब 20 सर्वर्षत ही है— सर्वेत नहीं है। और युगताबिक सक्षेत्र झारण नहीं हैं, इसका सिस्तुत निकरण झारणीनीशाविकरण — स्वष्टजाती में बीन सकता सुर्वेत ने तथा अध्यक्ष हिस्तार नहीं किया है। सकत सुर्वेत ने तथा अध्यक्ष हिस्तार नहीं किया वया। वास्थ का

सक्षण' दूसरे शास्त्रों में प्रसिद्ध है, इस कारण उसका भी यहाँ लक्षण नहीं किया जाता है।

द्वर्थ का लक्षण ग्रीर उसका विशेष कथन-

सर्थ किसे कहते हैं? सनेकाल को सर्थ कहते हैं। सर्थाल को 5 सनेकाल करकर है जो सर्थ कहते हैं। यहाँ 'जस्य' यह लख्य का निवंदा है, उसो को सांत्रिक हो। यहां 'जस्य' यह लख्य का निवंदा है, उसो को सांत्रिक हो। जात को ता ने कहते हैं। 'अदाक अपना जात में सनेकाल पहले हैं। ताल्य यह के सावाच्यादि सनेकाल कहते हैं। ताल्य यह कि सावाच्यादि सनेकाल कहते हैं। 'यह यह 'जी भी है इस प्रकार के सन्तर्भ का प्रवाद के स्वत्र जात करते हैं। यह पर 'जी भी है इस प्रकार के सन्तर्भ का प्रवाद के स्वत्र जात करते हैं। यह पर 'जी मां का प्रवाद के स्वत्र जात करते हैं। यह पर 'यह के प्रवाद के स्वत्र जात करते हैं। यह अपना के स्वत्र प्रवाद के स्वत्र के स्वत्य के स्वत्य के स्वत्र के स्वत्य के स्वत्

१ परस्पर में प्रपेक्षा रखने वाले परों के निरपेक्ष समूह को बाक्य कहते हैं। येथे— "पाय का लाओं यहीं 'बाय को' स्रोर 'लायों ये दोनों पर एक-सूबर की प्रपेक्षा रखते हैं तमी वे विवस्तित व्यर्ष का वोष कराने में समये हैं तथा इस व्यर्थ के बोच में करने वाक्यानतर की प्रपेक्षा नहीं होती इसलिए उक्त दोनों परों का बमुद्ध निरपेक्ष भी है।

२ प्रमेयकमलमानंग्डादिक मे ।

न याति न च तत्रास्ते न पश्चादस्ति नांशवत् । जहाति पूर्वं नाचारमहो व्यसनसन्तिः ॥

ग्रयात-वह गोत्वादि सामान्य ज्ञावलेयादि व्यक्तियों से यदि सर्वया भिन्न, नित्य, एक चौर अनेकवृत्ति है तो वब एक गौ उत्पन्न हुई तब उसमें गोत्व कहाँ से बाता है ? बन्यत्र से बा नहीं सकता, 5 क्योंकि उसे निविश्वय माना है। उत्पन्त होने के पहले गोरव वहाँ रहता नहीं, क्योंकि गोत्व सामान्य भी में ही रहता है । सन्यवा, देश भी गीत्व के सम्बन्ध से गौ हो जायेगा । गोविष्ट के साथ उत्पन्न भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे नित्य माना है, ग्रन्यथा उसके ग्रनित्यता का प्रसङ्घ प्रायगा । ग्रंशवान है नहीं, क्योंकि उसे निरम स्वीकार किया 10 है। नहीं तो सांतरव का प्रसन्त प्रावेगा। यदि वह पूर्व पिण्ड को छोड कर नृतन गौ में बाता है तो यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूर्व पिण्ड का त्याग नहीं माना है। ग्रान्यया पूर्व गोपिण्ड--गौ, मगौ --गोत्वशन्य हो जायगा, फिर उसमें 'गौ' व्यवहार नहीं हो सकेगा । इस तरह गोत्वादि शामान्य को व्यक्ति से सर्ववा भिन्त, निस्प 15 भौर एक मानने में बनेक विध वृषण प्रतक्त होते हैं । खतः स्वृत भौर कम्बुगीवा मादि माकार के तथा सारना भादि के बेखने के बाद ही यह 'घट हैं 'यह गौ है' इत्यादि सनगत प्रत्यय होने से सदश परि-णामरूप ही घटत्व-गोत्वादि सामान्य है और वह कथञ्चित भिन्त-सभिन्त, तित्य-प्रतित्य और एक-प्रतेक रूप है। इस प्रकार के 20

१ 'नायाति' पाठान्तरम ।

२ कारिका का शब्दार्थ यह है कि 'गोत्वादि सामान्य दूसरी गी में भ्रन्यत्रसे आता नहीं, न वहीं रहता है, न पीछे पैदा होता है, न अंशोवासा है, भीर न पहलेके भ्रपने भ्राध्यको छोड़ता है फिर मी उसकी स्वित है— वह सम्बद्ध हो जाता है; यह कैसी व्यसनसन्तित—कदाबहुपरम्परा है।'

सामान्य के मानने में उपर्युक्त कोई भी द्रषण नहीं घाता है। विशेष भी सामान्य की ही तरह 'यह स्कृत वट हैं 'यह छोटा है' इत्यादि ब्यावृत्त प्रतोति का विवयप्त बटादि अपितत्वस्य ही है। इसी बात की पालिक्यानिय महारक ने भी कहा है कि—''यह धर्ष 5 सामान्य बीर विशेषस्य हैं।'

परिणमन को पर्योध कहते हैं। उसके दो भेद हैं—? सर्थपर्यास स्वीर २ व्यव्यवनपर्यास । उनमें मृत स्वीर अविषय के उत्तरेख रहित केवल वर्तमात्रकालान बस्तुस्वण्य को सर्थपर्यास कहते हैं। स्वर्णन बस्तुती में मितला होने वाली पर्यासों को प्रध्यास कहते हैं। 10 सावायों ने इसे ब्रुवृद्ध नम का विषय माना है। इसी के एक देव को मानने वाले क्षिकवादी बौढ हैं। व्यक्ति का नाम व्यव्यवन है। जो बब्ति-निष्ति में कारणमृत बत के ते साने साहिक्य क्षविक्या-स्वार्णन क्षा के प्रधान होने स्वार्णन स्वार्णन व्याप्त कार्यास्य प्रधान कहते हैं। प्रचान को प्रदार्थों में प्रवृत्ति स्वीर निवृत्ति जनकर 15 ज्ञानपण व्याद वर्षीक्या करने में समर्थ पर्यास है वसे स्वेवनपर्याध कहते हैं। वंदी—पिट्टी साहि का विषय, स्वार क्षेत्र, कुशूल, स्वट स्वीर क्याल स्वाद पर्याद है।

जो सम्पूर्ण ब्रेज में ज्यान्त होकर रहते हैं धीर समस्त पर्यायों के साथ रहते बात हैं उन्हें गुण कहते हैं। धीर वे बसतुत्व, क्य, 20 गण कोर सर्व धावि हैं। धर्मात वे बसतुत्व, क्य, 20 गण कोर सर्व धावि हैं। धर्मात वे बसतुत्व, प्रदेश हों में रहते हैं वे सामाण्य गुण हैं धीर वे बसतुत्व, प्रदेशक धावि हैं। तथा जो उसी एक इक्य में रहते हैं वे बेसायुत्व कहताते हैं। बेसा—कप-रसांतक। सिट्टी के साथ परंते हों वे से संपूत्र के साथ को उसी एक हों वे से स्वत्य करांत्र के साथ को 25 रहते हैं, बिता विवाद के साथ भी 25 रहते हैं, किन्तु विवादी करासांतिक के साथ भी 25 रहते हैं, किन्तु विवादी करासांतिक के साथ भी 25 रहते हैं, किन्तु विवादी करासांतिक के साथ भी 25 रहते हैं, किन्तु विवादी करासांतिक के साथ भी 25 रहते हैं, किन्तु विवादी करासांतिक के साथ नहीं रहते हैं। इसी-

लिये पर्यायों का गुणों से भेद है। प्रयांत पर्याय और गुण में यही भेद है कि पर्यायं कमकर्ती होती है और गुण सहभावी होते हैं तथा वे हव्य धौर पर्याय के लाग सर्वेव रहते हैं। बच्चपि सामान्य और विशेष मी पर्याय हैं और पर्यायों के कवन से उनका भी कथन हो जाता है-- उनका पथक कथन करने की बाबदयकता 5 नहीं है, तथापि सङ्केतज्ञान में कारण होने और वदा जुदा शब्द-व्यवहार होने से इस धागम प्रस्ताव में (धागम प्रमाण के निरूपण में) सामान्य और विशेष का पर्यायों से पृथक निर्देश किया है। इन सामान्य और विशेषरूप गुण तवा पर्यायों का ब्राश्रय द्वस्य है। क्योंकि "जो गण और पर्याय बाला है वह तस्य है" ऐसा 10 माचार्य महाराज का बादेश (उपदेश) है। वह डब्य भी 'सस्व' अर्थात् सत् ही है; क्योंकि "बो सस्य है वह अव्य है" ऐसा धक-लकुदेव का वचन है। ब्रब्ध भी संक्षेप में दो प्रकारका है-जीव इब्ब और खजीब इब्ब। और वे दोनों ही इब्ब उत्पत्ति, विनाश तथा स्थितिकान हैं. क्योंकि "जो उत्पाद, ब्यय ग्रीर श्रीव्य 15 से सहित है वह सत् है" ऐसा निरूपण किया गया है। इसका लुलासा इस प्रकार है:--जीब इक्स के स्वर्ग प्राप्त कराने वाले 'पुष्प नमं ( देवगति, देवाप ब्रादि ) का उदय होने पर मनध्य स्व-भाव का विनाश होता है, दिव्य स्वभाव का उत्पाद होता है भीर चैतन्य स्वभाव स्थिर रहता है। जीव इब्य यदि मनुष्यादि पर्यायों 20 से सर्वया एकरूप ( ग्राभिन्न ) हो तो पुत्र्य कर्म के उदय का कोई फल नहीं हो सकेगा: क्योंकि वह सबैव एकसा ही बना रहेगा-मनुष्य स्वभाव का विनाश और देव वर्षाय का उत्पाद ये भिन्न परिचमन उसमें नहीं हो सकते। भीर यदि सर्ववा भिन्न हो तो पुण्यवान-पुण्यकर्ता इसरा होगा और फलवान-फलभोक्ता इसरा, 25 इस सरह पूज्य कमं का उपार्कन करना भी अवर्थ हो जायगा । परोप-

कार में भी बो प्रवृत्ति होती है यह अपने पुष्प के लिए ही होती है। इस कारण जीव तथ्य को अपेका से अपने हैं धौर मनुष्य तथा वेंच प्रवृत्ति को प्रदेश हैं, इस प्रकार निम्म निम्म नयों को दृष्टि से भेद और अपने के मानने में कोई बिरोध मही हैं, दोनों प्रामाणिक 5 हैं—प्रमामयुक्त हैं।

इसी तरह मिट्टीरूप झजीब इब्य के भी मिट्टी के पिण्डाकार का विनाश, कम्बप्रीवा ग्रादि ग्राकार की उत्पत्ति ग्रीर मिट्टीक्प की स्थिति होती है। बतः यह सिद्ध हुआ कि अजीव ब्रव्य में भी उत्पत्ति, विनाश और स्थिति ये तीनों होते हैं। स्वामी समन्तभद्र 10 के मत का बनुसरण करने वाले वामन ने भी कहा है कि समीचीन उपदेश से पहले के प्रज्ञान स्वभाव को नाश करने ग्रीर आगे के तस्वज्ञान स्वभाव के प्राप्त करने में जो समर्थ ब्रास्मा है बही शास्त्र का ग्राधिकारी है। जैसा कि उसके इस बाक्य से प्रकट है:---"न शास्त्रमसदृद्रव्येष्वर्यवत्" ग्रर्थात् --शास्त्र ग्रसद् ब्रथ्यों में (जो 15 जीव प्रज्ञान स्वभाव के दूर करने और तत्त्वज्ञान स्वभाव के प्राप्त करने में समयं नहीं है उसमें) प्रयोजनवान नहीं है-कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार भनेकान्तस्वरूप वस्त प्रमाणवास्य का विषय है सौर इसलिए वह अर्थ सिद्ध होती है। अतएव इस प्रकार अनुमान करना चाहिए कि समस्त पदार्थ प्रनेकान्त स्वरूप है, क्योंकि वे सत् है, 20 जो अनेकान्तस्वरूप नहीं है वह सत भी नहीं है. जंसे - अ/काश का कमल।

शक्का — यद्यपि कमल ब्राकाश में नहीं है तथापि तालाव में है। ब्रतः उससे (कमल से) 'सस्य' हेत् की व्यावत्ति नहीं हो सकती है ?

समाधान----विव ऐसा कही तो यह कमल अधिकरण विशेष-25 की अपेक्षा से सन् और असन् बोनों रूप होने से अनेकान्तस्यरूप सिद्ध हो गया और उसे अन्यश्वरधान भाषने ही स्वीकार कर लिया। इससे ही आपको सन्तोच कर लेना चाहिए। तात्पर्य यह कि इस कहने से भी वस्तु अनेकान्तात्मक असिद्ध हो जाती है।

पहले जिस 'सन्यव्यांनज्ञानचारित्राचि मोसमागं' वाल्य का उदाहरण दिया पाया है उस सम्वयं के द्वारा में 'सम्यावदांन, सम्यावारं के प्रति सम्याव्यांति इन तीनों में सोसकारच्या है है, संसारकार-गता नहीं इस प्रकार विवयंविनायुक्क ( स्रोक्ताम्पत्ते ) कारणता और सकारमात का प्रतिपादग करने से बस्तु सनेकान स्वक्यं कहीं जाती है। यद्यपि उस्त वाल्य में सक्यारण करने बाता कोई एक्कार संसा साव्य नहीं है तथाणि 'पर्य वाल्य साव्यारणम्' प्रवर्णत 10 - 'सभी वाल्य सव्यारण सहित होते हैं' इस न्याय से उपर्युक्त वाल्य के द्वारा भी सन्यवदर्धनादि में भोजकारणता का विवान स्वीर संसरकारणता का निवंच त्यस्ट सिद्ध हो सात्रा है। इस प्रकार प्रमाण—प्रत्यक्त मन्त्रान सीर साग्यन्त्र स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार प्रत्यक्त स्वार स्वर स्वार है। इस प्रकार प्रमाण—प्रत्यक्त स्वार स्वार साग्य स्वार स्

नयका नक्षण, उसके भेद और सप्तभक्की का प्रतिपादन--

प्रमाण का विस्तार से वर्षन करके अब नयों का विक्लेबण-पूर्वक कथन किया जाता है। नय किसे कहते हैं? प्रमाण से जाने हुँउ परार्थ के एक देश (अंदा) को यहण करने वासे काता के अभिज्ञायविद्यंत्र को नय कहते हैं। क्योंकि 'आता का जानिज्ञाय नय 20 है' ऐसा कहा गया है। उस नय के संबंध में दो बंद हैं—१ इब्ब्यांकिक और २ वर्षायाधिक। उनमें प्रव्याधिक नय प्रमाण के विश्वयम्त इब्य-पर्यायास्मक, एकानेकारमक क्रमेकारकण कर्ष का विकास उसकी दिवांत नाम को स्वीकार कर करने विकास इक्ष्य को क्रमेस्ट 25

रूप स्थवहार कराता है, ग्रन्य नय के विषय का निवेध नहीं करता। इसीलिए "दूसरे नव के विवय की अपेका रखने वाले नय को सत नय-सम्यक नय समवा सामान्य नय" कहा है । जैसे -- यह कहना कि 'सोना लाम्रो' । यहाँ ब्रच्याचिकनय के मनिप्राय से 'सोना 5 साम्री' के कहने पर लाने वाला कड़ा, कुण्डल, केयूर इनमें से किसी को भी ले बाने से इतार्य हो जाता है, क्योंकि सोनेरूप से कड़ा ब्रावि में कोई भेद नहीं है। पर जब पर्यायाधिकनय की विवक्षा होती है तब द्रव्यायिक नय को गौच करके प्रवृत्त होने वाले पर्यायायिक-नय की अपेक्षा से 'कुण्डल लाओं' यह कहने पर लाने वाला कड़ा 10 आदि के लाने में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि कड़ा आदि पर्याय से कुण्डल पर्याय भिन्न है। इतः ब्रह्मायिक नय के झमित्राय (विवक्ता) से सोना कथाञ्चित् एकक्प हो है, पर्यायाधिक नय के अभित्राय से कर्याञ्चल अनेकरूप ही है, और कम से दोनों नयों के अभिप्राय से कथा वित्त एक ग्रीर अनेकरूप है। एक साथ बोनों नयों के प्रशि-15 प्राय से कर्यवित् अवस्तव्यस्वरूप है; स्थोंकि एक साथ प्राप्त हुये वो नयों से विभिन्न स्वरूप वाले एकत्व और अनेकत्व का विचार प्रणवा कथन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार कि एक साथ प्राप्त हुये वो शक्दों के द्वारा घट के प्रवानभत भिन्न स्वरूप बाले रूप धीर रस इन वी धर्मों का प्रतिपादन नहीं हो सकता है। बतः एक साथ प्राप्त ब्रज्यायिक 20 और पर्यायायिक दोनों नयों के अभिप्राय से सोना कवंचित अवस्तव्य-स्वरूप है। इस व्यवसायस्वरूप को बच्चाचिक, पर्यायाधिक सीर द्रस्यायिक-पर्यावायिक रत तीत तयों के व्यक्तिपाय से ऋस्ता: प्राप्त हुए एकत्वादि के साथ मिला देने पर सोना कर्षांचतु एक ग्रीर प्रवस्तव्य है, क्यंबित प्रनेक ग्रीर ग्रवक्तव्य है तथा क्यंबित एक, 25 प्रनेक और प्रवस्तव्य है, इस तरह तीन नयाभित्राय और हो बाते हैं, बिनके डारा भी सोये का निकरण किया बाता है। नमीं के कपन करने की इस संसी (ध्यवस्था) को ही उपनतक्षी कहते हैं। यहां 'नहुं शब्द बस्तु के स्वक्पवित्तक प्रतिनासक है। इससे वह सिंह हुमा कि प्रत्येक बस्तु में निवत तात स्वक्प-विशेषों का प्रति-पारण करने बाता सब्द-समृह सप्तकक्षी है।

शक्का-एक वस्तु में सात मक्कों (स्वरूप प्रवदा वर्मों) का सन्भव कैसे है ?

सनायान — जिस प्रकार एक ही बटादि में बट रूप बाना है, रस बाना है, गण्य बाना है धौर त्यसं बाना है, इन कुदे-जुं व्यव-हारों से कारणपूत रूपकल्य (रूप) बादि स्वरूपमेंद सन्मव हैं उसी 10 प्रकार प्रत्येक बस्तु में होने वाले एक, धनेक, एकानेक, ध्रवस्तव्य धारि व्यवहारों के कारणपूत एकल्य, धनेकल्य बादि सात स्वरूपमेंद भी सम्मव हैं।

इसी प्रकार परम प्रच्यायिक नयके समित्राय का विषय परम-प्रस्यतत्ता—महासानाया है। उनकी सपेका से 'पृष्क ही सिहतीय 15 बहुद है, यहीं नाना-सपेक कुछ भी नहीं हैं' इस प्रकार का प्रतिपास्य किया आता है, व्यक्ति सद्वय से बेतन और स्रवेतन पदार्थों में मंद नहीं है। यदि भेद माना बाय तो तद् से मिन्न होने के कारम वे सब ससत हो बाएंगे।

श्रानुपुत्रनय परतपर्यायाचिक नय है। वह भूत और जिल्ला के 20 रपर्स से रिहेत गुद्ध — केवल वर्तमानकालीय वस्तुस्वरूप को विवय करता है। इस नय के प्रतिवास से ही बीडों के सांक्षकबाद की सिद्धि होती है। ये सब नवानिजाय समुखं धरणे विषयमुत प्रांतास्तक प्रतेकार को, को प्रताय का विवय है, विवस्त करके लोकस्वय-हार को कराते हैं कि बसंबु स्थावय से—सरासाम्बन्ध की बरेकार से 25 कथंचित् एक ही है, सनेत नहीं है। तथा वर्षायक्य से सवानतर-सतातामायक्य विशेषों की स्पेशा से बस्तु कर्षायित् नामा (क्षेक) ही है, एक नहीं है। तात्य्य यह है कि ततत् नयाभित्राय से कहा-वाद (सताबाद) और लिक्कबाद का प्रतिपादन भी ठीक है। यही 5 प्रावार्थ समतभद्र स्वामी ने भी निक्यक किया है कि 'है जिन ! स्राप्क मत में स्रोतकान भी प्रमाण और नय से स्रोतकातक्य सिद्ध होता है, स्पॉक प्रमाण को स्पेशा स्वोतनातक्य है और स्राप्त नयकी स्रोता एक स्वातक्य है।

सनियत सनेक धर्मविशिष्ट वस्तु को विषय करने वाला प्रमाण

है और नियत एक वर्मविशिष्ट बस्तु को विषय करने वाला मय

है। यदि इस जैन-दर्गण—जैनसत की नय-विक्या को न मानकर
सर्वया एक हो सर्वितीय बहा है, सनेक कोई नहीं है, कर्माञ्चल—
सिसी एक स्पेका से भी स्रोक नहीं है, यह साध्य किया जाय—
सर्वया एकान्त माना जाय तो यह सर्वामास है—मिष्या सर्व है

15 स्पेर इस प्रयो का कचन करने वाला वचन भी स्नाप्ताभास है, क्यों

कि वह प्रश्यक से और सत्य भिन्न है तत्य किन्न है इस स्नापन से
वाशितविक्य है। इसी प्रकार 'लवंबा केव हो है, क्यों-स्वत्य भी
सर्व नहीं है' ऐसा कचन भी वैता हो समझता चाहिए। सर्वात्
सर्वया भेद (सनेक) का मानना भी सर्वाभाद है और उसका

20 प्रतिपारक बचन भी प्रणामाभास है; क्योंक सर्वक्य से भी भेद मानने
पर सत्त का प्रसङ्घ प्रायेगा और उसकें सर्वक्या नहीं बन
सकती है।

सङ्का-एक एक जिनामाय के विवयक्य से जिन्न जिन्न सिद्ध-होने वाले और वरस्यर में साहबर्स की ध्ययेका न रखने पर जिब्दा-25 भूत हुये एकस्य, जनेकरव जावि वर्मों का साहबर्सक्य समृह, भी जो कि घनेकाल है, निष्या हो है। तात्पर्य यह कि परस्पर निरोक्त एकत्वादिक एकाल वह निष्या है तब उनका समृहक्य धनेकाल भी मिथ्याही कहलावेगा, वह सम्बक् केंग्रेहो सकता है?

समाधान-वह हमें इष्ट है। जिस प्रकार परस्पर के उपकार्य- 5 उपकारकभाव के बिना स्वतन्त्र होने से और एक इसरे की अपेक्षा न करने पर वस्त्ररूप श्रवस्था से रहित तन्तुओं का समृह श्रीतिनवा-रण ( ठण्ड को दूर करना ) चावि कार्य नहीं कर सकता है उसी प्रकार एक दूसरे की ब्रवेका न करने पर एकत्वादिक धर्म भी प्रथार्थ ज्ञान कराने आदि अर्थिकया में समर्थ नहीं हैं, इसलिए उन पर- 10 स्पर निरपेक्ष एकत्वादि धर्मों में कथंचित निर्म्यापन भी सम्भव है। म्राप्तमीमांसा में स्वामी समन्तभद्राचार्य ने भी कहा है कि 'निश्याभूत एकान्तों का समुह यदि निष्या है तो वह निय्या एका-न्तता-परस्पर निरपेक्षता हमारे (स्यादावियों के ) यहाँ नहीं है: क्योंकि जो नय निरपेक्ष हैं वे मिच्या हैं-सम्बक्त नहीं हैं और 15 जो सापेक्ष हैं-एक दूसरे की अपेक्षा सहित हैं वे वस्तु हैं-सम्बद्ध नय है और वे ही अर्थिक्याकारी हैं। तात्पर्य यह हथा कि निरपेक्ष नयों के समृह को निश्या मानना तो हमें भी इच्ट है, पर स्यादादियों ने निरपेक्ष नयों के समह को अनेकान्त नहीं माना किन्त सापेक्ष नयों के समह को अनेकान्त माना है; क्योंकि वस्त प्रत्यक्षादि 20 प्रमाणों से घनेक धर्मात्मक ही प्रतीत होती है, एक धर्मात्मक नहीं।

स्तः यह सिद्धान्त सिद्ध हुमा कि 'नय और प्रमाण से वस्तु-की सिद्धि होती हैं—पदार्थों का यथावत् निर्णय होता है।' इस प्रकार प्रागम प्रमाण समान्त हुझा। प्रस्वकार का ग्रन्तिम निवेदन---

मेरे कृपाल गुरुवयं श्रीमान वर्डमान भट्टारक के श्रीचरणों के प्रसाद से यह न्याय-दीपिका पूर्ण हुई।

इस प्रकार भीमान् आवार्यं बर्द्धमान भट्टारक युरको कृपा-से सरस्वती के प्रकर्वं को प्राप्त श्रीग्रमिनव वर्तमृषणा-

सार्य-विरस्तित न्यायबीपिका में परीक्षप्रमाण का प्रकास करने वाला तीसरा प्रकास पूर्ण हुमा । न्यायबीपिका समाप्त हुई ।



# परिशिष्ट

#### ---o:BB:o---

# १. न्यायदोपिका में ब्राये हुए ब्रवतरण-वाक्यों को सूची-

| भवतरण-वा <del>व</del> ्य       | वृष्ठ       | <b>ब</b> वतरण-वास्य         | पृष्ठ       |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| ग्रक्षं नाम चक्षुरादिक-        | € ह         | गुणपर्ययवद्द्रव्यम्         | <b>१</b> २२ |
| ग्रक्षेम्यः परावृत्तं परोक्षम् | 3.€         | ज्ञानोत्पादकहेत्वनतिरिक्त-  | १४          |
| ग्रदृष्टादयः कस्यचित्-         | XX.         | तत्रात्मभूतमग्नेरीष्ण्य-    | Ę           |
| मनिषगततयाभूतार्थं-             | १=          | तन्मे प्रमाणं शिवः          | २०          |
| बनुभूतिः प्रमाणम्              | 3\$         | तात्पर्यमेव वचसि            | ११२         |
| भनेकार्थनिश्चता-               | ₹ ₹         | त्वन्मतामृतवा ह्यानां       | 38          |
| श्रनेकान्तोऽप्यनेकान्तः        | १२८         | दृष्टोऽपि समारोपात्तादृक्   | 6.8         |
| श्चन्ययानुपपत्त्येक-           | ३३          | द्विविषं सम्यक्तानम्        | १८          |
| ग्रन्यथानुपपत्त्वेक-           | ७१          | न याति न च तत्रास्ते        | 388         |
| भ्रन्ययानुपपन्नत्वं            | 83          | नयान्तरविषयसापेक्षः         | <b>१</b> २६ |
| ग्रन्ययानुपपन्नत् <b>व</b>     | ¥3          | नयो ज्ञातुरभित्रायः         | १२५         |
| ग्रविसंवादिज्ञानं प्रमाणम्     | ₹5          | न शास्त्रमसद्द्रव्येषु      | १२४         |
| ग्रसिद्धादिदोषपञ्चक-           | €0          | नार्थालोकौ कारणम्           | २६          |
| भ खे परोक्षम्                  | २४, ३८      | निर्मलप्रतिभासत्वमेव        | 58          |
| इदमेव हि प्रमाणस्य             | ११          | निराकारं दर्शनं साकारं ज्ञा | नम् १४      |
| इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं     | э́к         | निरुपाधिकः सम्बन्धो व्यापि  | तः११०       |
| उत्पादव्ययधौव्यय्क्तं सत्      | <b>१</b> २२ | परस्परव्यतिकरे सति          | Ę           |
| एतद्द्वयमेवानुमानाञ्जम्        | 50          | परोपदेशसापेकां              | घ२          |
| करणाधारे चानट्                 | 33          | परोपदेशाभावेर्शप            | ৬४          |
| कल्पनापोडमभान्तं प्रत्यक       | म् २४       | प्रपिक्ताहेतूदाहरणो-        | 99          |

|                          |             | -                           |        |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|--------|
| भवत रण-वाक्य             | δeα.        | श्रवतरण-वाक्य               | ãe s   |
| प्रत्यक्षमन्यत्          | ₹≂          | सम्यन्दर्शनज्ञानचारित्रणि   | 223    |
| प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः  | २४          | सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य | ₹₹     |
| प्रमाकरणं प्रमाणम्       | २०          | संश्रयो हि निर्णयविरोधी     | ३२     |
| प्रमाणनयैरियगमः          | R           | साधकतमं करणम्               | १३     |
| प्रमाणादिष्टसंसिद्धि-    | १७          | साघनात्साध्यविज्ञान-        | ६७     |
| प्रयोगपरिपाटी तु         | <b>4</b> ?  | साधनाव्यापकत्वे सति         | ११०    |
| प्रसिद्धो धर्मी          | ७३          | साधनाश्रययोरन्यतरत्वे       | 38     |
| भावैकान्ते               | ሂ∘          | साध्यसन्देहापनोदार्थं       | ج و    |
| मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न | १३०         | साध्यसाधनसम्बन्धाः          | ६२     |
| यदा भावसाधनं             | 3 \$        | साध्यं शक्यमभित्रेत-        | 90     |
| लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम्    | ६६          | साध्याविनाभावित्वेन         | 83     |
| विकल्पसिद्धे तस्मिन्     | 198         | सामान्यविशेषातमा तदर्थः ।   | ६२,१२० |
| विस्मरणसगय-              | 48          | सूक्ष्मान्तरितदूरार्था      | 88     |
| स त्वमेबाऽसि निर्दोषो    | ४७          | स्यात्कारः सत्यलाञ्छनः      | ¥٥     |
| सत्य भिदा तत्त्वं भिदा   | 35\$        | स्वावरणक्षयोपशम-            | २७     |
| सत्त्वं द्रव्यम्         | <b>१२</b> २ | हेतुलक्षणरहिताः             | 55     |
|                          |             |                             |        |

## २ न्यायदीपिका में उल्लिखित ग्रन्थों की सूची-

| ग्नंथनाम                    | <b>वृ</b> ष्ट | ग्रंघनाम                | 910             |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| श्राप्त-मीमासा              | o\$9,0X,98    | तस्वार्यश्लोकवास्तिकभाष | य ३५            |
| <b>ग्रा</b> प्तमीमांसाविवरण | ११५           | तत्त्वार्थसूत्र         |                 |
| कारण्यकलिका                 | \$\$\$        | न्यायबिन्द्             | ۶ę              |
| <b>जै</b> नेद्र             | <b>१</b> ३    | न्यायविनिश्चय           | २४, ७०          |
| तत्त्वार्थं राजवात्तिकम     | ष्य ३४        | पत्र-परीक्षा            | 5 7 5 7         |
| तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक      | ६७            | परोक्षा-मुख २           | ६,३३ <b>६</b> ६ |
|                             |               |                         |                 |

| परिकार |                         |                                                       |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| पृष्ठ  | वंयनाम                  | पुष्ठ                                                 |
| 11     | महाभाष्य                | 8.6                                                   |
| १७     | राजवात्तिक              | 38                                                    |
| , 400  | श्लोकवात्तिक            | ৬१                                                    |
| ,३२    | इलोकवात्तिकभाष्य        | ६२                                                    |
|        | पृष्ठ<br>११<br>१७<br>१४ | पृष्ठ ग्रंथनाम<br>११ सहामाध्य<br>१७ राजवात्तिक<br>१४४ |

## ३. न्यायदीपिका में उल्लिखित वन्यकारों की सूची-

| ग्रन्थकारनाम          | पृष्ठ       | ग्रंथकारनाम           | des         |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| <b>श्र</b> कलङ्क      | १२२         | शालिकानाथ             | 3 9         |
| <b>श्र</b> कल ङ्कृदेव | २४, ७०      | श्रीमदाचार्यपाद       | ११५         |
| उदयन                  | ₹₹          | समन्तभद्रस्वामि       | <b>१</b> २= |
| कुमारनन्दिभट्टारक     | ६६, ८२      | स्यादादविद्यापति      | 28,00       |
| दिग्नाग               | 388         | (नाह्यायानवा गरा      |             |
| माणिक्यनन्दिभद्वारक   | <b>१</b> २० | स्वामी                | 88'80       |
| वात्तिककारपाद         | Ę           | स्वामिसमन्तभद्र।चार्य | ८०,१२४      |
| वामन                  | 858         |                       | ₹ ₹ •       |
|                       |             |                       |             |

### ४ न्यायदोपिका में ब्राये हुये न्यायवाक्य-

| न्यायवा <del>द</del> य | वृष्ठ   | न्यायवाक्य     | - বৃষ্ঠ |
|------------------------|---------|----------------|---------|
| 'उद्देशानुसारेण लक्षणक | पनम्ं = | 'सहस्रशतन्याय' | £X      |
| 'सर्व वाक्यं सावधारणम् | . 858   |                |         |

| न्याय-दाापका |  |
|--------------|--|

| <b>4</b> 38 |  |
|-------------|--|
|             |  |

| ५ न्यायदीपिकागत विश्लेष नामों तथा शब्दों की सूची |                   |                        |                        |  |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--|
| नाम शब्द                                         | पृष्ठ             | नाम सब्द               | पुष्ठ                  |  |
| भ्रमियुक्त                                       | ७३,११३            | प्रामाणिक              | Ęq                     |  |
| महंत् ४                                          | ४०, ४१, ४४ ४४, ४६ | प्रामाणिकपद्धति        | ६१                     |  |
|                                                  | ५०, १०२           | बालिश                  | 9.8                    |  |
| <b>ब्र</b> हत्परमेष्ठी                           | ys t              | बाह्य                  | XX                     |  |
| द्यागम ४६                                        | ,११२,११२,१२६,१३१  | बुध                    | Ę=                     |  |
| ग्रागमाभास                                       | १२६               | बौद्ध                  | १८, ६४, ८४,            |  |
| म्राचार्य                                        | ₹0३               |                        | ६२, ६४, १२८            |  |
| स्राचार्यानुशा                                   | सन १२२            | माट्ट                  | 3 \$                   |  |
| म्राप्त                                          | ¥8, 882, 883      | महाशा <del>स्त्र</del> | ٧                      |  |
| म्राहंत                                          | ₹२, =३            | मीमासक                 | 8 %                    |  |
| माईतमत                                           | ₹३                | मेरु                   | ΥŞ                     |  |
| भौदीच्य                                          | 3,5               | यौग १५                 | , <b>૨</b> १, દ૨, દપ્ર |  |
| कपिल                                             | ¥0, ¥Ę            | यौगाग्रसर              | 78                     |  |
| तन्त्रान्तर                                      | ११४               | राम                    | ४१                     |  |
| ताथागत                                           | २४, =३            | वर्द्धमान              | १, १३२                 |  |
| दाक्षिणात्य                                      | <b>३</b> २        | शास्त्र                | ४, १२४                 |  |
| नैयायिक                                          | २०, ६६, ७७, ७६,   |                        | 883                    |  |
|                                                  | व४, दद, ११४       | सिद्ध, सिद्धप्रमेध्य   | में ११४                |  |
| नैयायिकमत                                        | 6.3               | सिद्धान्त              | 155                    |  |
| परमहितोपदेः                                      | शक ११३            | सुगत                   | ?? <b>X</b>            |  |
| प्रवचन                                           | \$8               | सौगत                   | ₹5, <b>२</b> €, ३१     |  |
| प्राभाकर                                         | 35                | संब्रह्यन्य            | ₹१                     |  |

808

808

११२

us, 272

¥

# ६. न्यायदीपिका-गतं वार्श्वनिक एवं लाक्षस्पिक शब्दों की सूची

शब्द नाम शब्द नाम पुष्ठ १०२ सर्वपर्वाय 230 ग्रकिञ्चित्कर ग्रतित्र्याप्त 139 द्यलक्ष्य 10 38 प्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ٧o धवब्रह प्रनध्यवयाय 3 ग्रवाय 35 38 ग्रवधिज्ञान 38 धनभ्यस्त E7, 808 ६ ग्रविताभाव धनात्मभृत धनिन्दिय श्चविशदप्रतिभासत्व 48 33 धनिन्द्रियप्रत्यक्ष ग्रवेशय 33 28 धनभव ¥ is ग्रव्याप्त 19 ग्रसत्प्रतिपक्षत्व धनमान 53 54 धनेकान्त ग्रसम्भवि 255 धनेकान्तात्मकत्व ग्रसिद्ध 58, 800 £ = धनैकान्तिक ११२ **=६, १०१** श्रागम ग्रस्तरित 88 Ę **बात्मभूत** ग्रन्यथानपपत्ति £ 9 9 33 ग्राप्त **श्रन्व**यदृष्टान्त इस्टिय 33 30) इन्द्रि**यप्रत्यक्ष ग्र**न्वयव्यतिरेकी 58 33 ईहा श्चवाधितविषयत्व 57 32

६१ उदाहरण

१६ उहेश

३४ उपनय

११६ उपनयाभास

६६ उदाहरणाभास

मप्रसिद

ग्रभिप्रेत

धम्यस्त

द्ययं

भमुख्य प्रत्यक्ष

| ₹₹                   | म्याय-      | दीपिका                |            |
|----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| शब्द नाम             | कुट         | शब्द नाम              | वृष्ठ      |
| <b>उभयसिद्धधर्मी</b> | ७४          | न्याय                 | ¥          |
| <b>अह</b>            | <b>£</b> 3  | पश                    | ७२, ६३     |
| ऋजुसूत्रनय           | <b>१</b> २≈ | पक्षसमेत्व            | <b>=</b> ₹ |
| एकत्वप्रत्यभिज्ञान   | ¥Ę          | पर्यायायिक            | १२६        |
| करण                  | ₹3          | वरतः                  | <b>१</b> ६ |
| कालात्ययापदिष्ट      | 59          | परमपर्याया <b>विक</b> | १२८        |
| नेवलज्ञान            | 3 \$        | परार्वानुमान          | ७४         |
| केवलव्यतिरेकी        | 60          | परीक्षा               | =          |
| केवलात्वयी           | 32          | परोक्ष                | 48         |
| कमभावनियम            | 73          | पारमायिक              | 38         |
| गुण                  | 199         | प्रकरणसम              | 5/9        |
| तर्क                 | £5          | प्रतिज्ञा             | ७६, ७६     |
| दूरार्थ              | ٧ę          | प्रत्यक्ष             | 23         |
| इ व्य                | <b>१</b> २२ | प्रत्यभिज्ञान         | 44         |
| द्रव्याधिक           | <b>१</b> २४ | प्रमाण                | 3          |
| बृष्टान्त            | 808         | प्रमाणसिद्धधर्मी      | ७३         |
| घर्मी                | ७३          | प्रमिति               | <b>१</b> २ |
| घारणा                | <b>₹</b> ₹  | प्रामाध्य             | 5.8        |
| <b>घारावा</b> हिक    | <b>१३</b>   | मन.पर्यज्ञान          | ₹8         |
| नय                   | 858         | मुरुवप्रत्यक्ष        | 38         |
| निगमन                | 48, 888     | युक्ति                | 80         |
| निगमनाभास            | 212         | योग्यता               | 70         |
| निर्दोषत्व           | ¥χ          | लक्य                  | ۵,         |
| निर्वि म्हणक         | १४, २४      | वस्त्                 | * 5        |
| नै मंत्य             | ₹¥          | लक्षण                 | X.         |

|                       | परिवि       | ies                  | २३७         |
|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| शब्द नाम              | वृंब्ट      | शब्दं नाम            | <b>ণু</b> ড |
| बाद                   | 50          | सन्दिग्धासिक         | 200         |
| विकल                  | źA          | सन्निकर्ष            | ₹8, ३०      |
| विकल्पसिद्धधर्मी      | ७३          | सपश                  | 43          |
| विपक्ष                | <b>4</b> 3  | सपक्षसत्त्व          | 4.5         |
| विजिगीषुकथा           | 30          | सप्तमञ्जी            | १२७         |
| विपक्षव्यावृत्ति      | 4.3         | समारोप               | XX          |
| विपर्यय               |             | सविकल्पक             | २४          |
| विरुद्ध               | = , tot     | सहभावनियम            | € २         |
| विशदप्रतिभासत्व       | 48          | संशय                 | 3           |
| विशेष                 | १२०         | सावृश्यप्रत्यभिज्ञान | ५ ६         |
| वीतरागकया             | 30          | सायन                 | 3.7         |
| वैशच                  | २४          | साध्य                | 33          |
| वैसादश्यप्रत्यभिज्ञान | 23          | साध्याभास            | 50          |
| ब्यञ्जनपर्याय         | १२०         | सांव्यवहारिक         | ₹ ₹         |
| व्यतिरेकदृष्टान्त     | 95          | सूरुमार्थ            | Χŧ          |
| व्यतिरेकव्याप्ति      | ৩૬          | त्तामान्य            | ११७         |
| ब्यापक                | <b>१</b> 0६ | स्पष्टल              | २४          |
| व्याप्ति ६२           | , ६३, १०४   | स्पृति               | **          |
| व्याप्तिसम्प्रतिपत्ति | \$0¥        | स्वतः                | १६          |
| ब्याप्य               | १०६         | स्वरूपासिद           | ₹00         |
| शक्य                  | 33          | स्वार्थानुमान        | ७१          |
| सकलप्रत्यञ्च          | 3 €         | हेतु                 | ७६, ७८, ६०  |
| सत्                   | 122         | हेत्वामास            | 33          |
|                       | _           |                      |             |

#### ७. 'ब्रसाबारसवर्मक्वनं लक्षलम्'

ततु प्रसाधारणवर्षकक्तं स्वयं क्यं त समीचीनमिति चेत्,
उच्यदें, उत्तेव हि बन्धक् लक्षण यदम्याप्यादियाण्यक्यम् । न चात्र
क्रमादेव्याप्यादियोणयाधावः। तचा हि—प्यवेषेरीष वादिमिर्वक्यो,
क्रुण्वती, वास्त्यी देवतत हत्यादो द्याव्यक्ति देवतस्य लक्षणम् दर्शीक्यते।
परं दण्डादेश्याधारणवर्षक् नातित, क्षस्य पृत्रमूत्रतेनापुरणभूतालासम्भवाद्। धन्यम्भुतस्य वासाधारणवर्षमिति तवशिम्यादः। तचा व सक्तंवाद्। धन्यमभूतस्य वासाधारणवर्षमिति तवशिम्यादः। तचा व सक्तंवाद्। धन्यमभूतस्य वासाधारणवर्षमिति तवशिम्यादः। तचा व सक्तंवाद्याधारम्यम्यस्य व स्वाविष्यक्तं विषयस्य वि

हिञ्चाव्याताविधानस्य सक्षणाभावस्यारि शावनेवरवादेरबाधारण-धर्मलावर्दिनव्यान्तिः । गोः शावनेवरसम्, श्रीवस्य म्यालं, गरिवाणित्व ना नवादिनां तम्रमानित्व मुख्येतम्, शावनेवरस्य त्यंत्र गोष्टवृत्तः। ध्रम्य-लयस्य मरिवाणितस्य चा वर्षवेशियकवसंगानत्याद्व्यान्तैः। १ एरत्, त्यावक्तं यस्यस्य भरात्वादेर्गमाधारणवर्षत्वस्यतः। यतो हि तेवां गवादिस्यो पिन्णवर्षत्वात्वाः। वर्षवरात्र्वस्यतः । यतो हि तेवां गवादिस्यो पिन्णवर्षत्वात्वाः। वर्षवरात्रकृतितः स्वाधाराव्यवस्याति । ततः स्वावने वर्षावरायवस्यात्रीमियाने तक्षणामाने स्वावारचवस्यातिव्याण्विरिति

प्रशि व नद्ययाँनवकत्य तक्षणवर्षवकेन सामानाधिकरण्याभाव-प्रवङ्गातः । तथा हि—सामानाधिकरण्यं द्विषयम् – सावस्यायं व । यथोः द्वेतीरेकत्र वृत्तित्त्रत्योयां सामानाधिकरण्यम्, य्या व्यन्त्रस्योः । ययोद्योः सम्योदिकः, त्रित्ताक्षोऽभंत्त्रयोः सम्बत्तामानाधिकरण्यम्, यथा घट-क्तव्यक्रस्योः । सर्वत्र हि सद्य-सव्याक्तात्रस्यके स्वय्यवक्तव्यवस्य-नयोः शास्त्रसामानाधिकरण्यं भवति, ताम्यां प्रतिपाद्यस्यावस्यवस्यक्तवात् । यथा रुण्णोऽमिनः, ज्ञानी योद्यः स्वय्यवातं प्रयाचन् , स्वयादौ उत्याः, ज्ञानो, स्वय्यवानम्, एतानि सञ्चयवस्यति । स्रामः, वीतः, प्रयाचनः, एतानि व तद्यप्यनानि । स्व सञ्चयवस्यति । स्वोन्तः, व एव सद्यवस्यक्तः प्रतिपाची न विक्तोऽर्वस्तप्रतिपाचः। एवं सद्द्ववचनप्रतिपाचो योःयैः स एव सव्यवचनप्रतिपाची न विक्तः, वर्ती हि उच्च स्तुव्हे शिलिस्तुव्हतः नविति, श्रमिलिस्तुव्हते उच्च स्तुव्हतं मध्यित, हस्यादि बोध्यम् । तद्यस्तैः स्वादि व्याप्तिपाचे सद्यवच्यामानाः क्रितेत तत्र सर्वनापि नवस्ववचनत्यस्य-वषनयोः सावस्यामानांविष्ठस्यम् । हस्यं च प्रकृते प्रसाधारण्यानेयः तक्षान्तर्वतिकारे तव्याचचनं वर्धवचनं सद्यवचनं च प्रतिचवनं स्यात् । म च तव्याचचनक्ष्याचेवचन-व्याप्तवचनयोः व्याप्तवाचनयोः सावस्यामानां प्रकृत्यमानितः, ताम्यां प्रतिपाचार्थस्य मिन्नत्वात् । यर्धवचनप्रतिपाचो हि वर्षः, प्रतिचवनप्रतिपाचस्य वर्षति, तो च परस्यः तर्वच्या मिन्नते । तया वाध्यापत्यस्यास्य त्वावत्वे न हुवापि तव्यवक्षणमावस्यतः तस्ययन-तव्यवचनयोः शाब्यसामानांविष्ठस्यः सम्प्रतित् तद्यस्य सावस्यावाप्ताः प्रचार्यमुक्तेन तव्याचन्द्रस्य स्थापत्रदेवे । तस्यान्य सावस्यावाधा-प्रचर्यमृक्तिन तव्याचन्द्रस्य स्थापत्रदेवे । तस्यान्य सावस्यावाधा-स्वस्योतस्यावस्यावास्य

### द्र- न्यायदीयिकायाः तुलनात्मकटिप्पर्गानि

पृ० १ पं० १ 'ज्हे स-सक्षणिनदेख-परीकाद्वारेण'। तुषना — 'त्रिविचा चास्य सास्त्रस्य प्रवृति: —ज्हे सो सक्षणं परीक्षा चेति । तन नामपेवेन परार्थमात्रस्यात्रियानपुरे के । तनोहिस्टस्य तत्त्रस्यवच्छेरको वर्गो सक्ष-णम् । सिक्तत्य व्यानसम्बन्धुप्रयक्ते न चेति प्रवाणित्वचारणं परीका' —स्वाचमाठ १-१-२।

'नामघेवेन पदार्थानामभिषानमुद्देश:। उद्दिष्टस्य स्वपरकातीय-व्यावर्त्तको धर्मो लक्षणम् । सक्षितस्य यद्यालक्षणं विचारः परीक्षा'— कन्यत्ती पृ० ३६।

'त्रिविचा नास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति:--उद्देशो लक्षणं परीक्षेति । नाय-वेयेन पराचांप्रिचानमुद्देशः, उद्दिष्टस्य तत्त्वस्यवस्यापको क्षर्यो लक्षणम्, लक्षितस्य तत्त्वक्षणमृपपक्षते न वेति विचारः परीक्षा'-स्वावकं० पृ० ११ । 'त्रिया हि जास्त्राणां प्रवृत्तिः — उट्टे तः, सत्त्रणम्, परीक्षा चेति । तत्र नाममात्रेषायीनामधिवानामूर्दे तः । उद्दिष्टस्य स्वस्थ्यस्वस्थापकी वर्गो सक्तिष्मम् । उद्दिष्टस्य सक्तितस्य च 'यथानस्यक्षमृतपद्यते न वा' इति प्रमाणतीर्ध्यावेषार्षं गरीका' — स्वस्कृत्यक् ५० २१ ।

'त्रवी हि शास्त्रस्य प्रवितः—उद्देशो लक्षणं परीक्षा च । तत्र तान-थेयमात्रकीतंत्रमुद्देशः ।। उद्दिष्टस्याताशास्त्रपर्यवक्तं लक्षणम् । । । । लक्षितस्य द्विमस्यं प्रवित नेत्यं इति न्यायतः परीक्षणं परीक्षां — प्रमाण-भी ० प० २ ।

'तरतद्शुत्याखडयं प्रति प्रमाणस्योदे शलकाणपरीकाः प्रतिपाखन्ते, शास्त्रप्रवृत्तेस्त्रिविपत्वात् । तत्रार्थस्य नाममात्रकवनमृद्शः, उद्दिष्टस्या-साधारणस्वरूपनिरूपणं लक्षणम् । प्रमाणबलात्तरुक्षक्षाविप्रतिपत्तिपक्ष-

निरामः परीक्षा'— सधीय० तास्यवं ० पृ० ६।

'नाममात्रेण वस्तुसंकीत्तेनमृद्देशः। यथा 'द्रव्यम्' 'शुणाः' इति ।

प्रसाधारणधर्मो लक्षणम् । यथा गन्यत्वं पृथिव्याः । तक्षितस्य तक्षणं

सम्मवित न वेति विवारः परीका'—तर्वकं संघत्ववकृत्य पृ० १ ।
पृ० ६ पं० १ 'परस्पव्यतिकरे' । तुलना—'परस्परव्यतिकरे सित वेनाम्यस् सञ्यते तस्तकाणम् । हेम-स्यामिकवोर्वणीरिविधेषवर्'— तस्वापंद्रस्तोष्ठ प० ३१० ।

पु० ६ पं० ४ 'द्विवियं'। तुलना—'तद्द्विविषम्, भ्रात्मभूतमनात्य-भूतविकल्पात्। तत्रात्मभूतं लक्षणमन्नेरुणगुणवत्। भ्रनात्मभूतं देवदत्तस्य दण्डनत्'—तस्वार्थस्तोकः पु० ३१८।

पुठ ६ पंठ २ 'सम्बन्धान' । तुलना — 'सम्बन्धानं प्रमाणं प्रमाणत्वा-न्ययातुषपत्तेः'—प्रमाणपरीक्षा पृठ १, प्रमाणनिठ पृत्र १ ।

प्० ६ पं० ६ 'संसयः' । तुलना — 'संशयस्तावत् प्रसिद्धानेकिषकोषयोः साद्स्यमात्रदर्शनादुस्यविश्रेषानुस्मरणादधर्याच्य किस्बिदिति उभयाव-लम्बी विमर्शः संस्थाः' — प्रशस्त्रपादमा॰ पु० ६५, ६६। 'नानाषांत्रमक्षं संसवः'—म्बाबकं ॰ ६० । 'सन्नुस्वनोध्यकोटिस्पर्धी प्रत्यस् संस्यः । सनुस्वस्त्वतात्रे तस्तुनि उमयान्तपरिमर्शनशीलं ज्ञानं सर्वास्त्रना वेत इसाला वास्तिन् तति स संस्यः, यद्या सन्त्रकारे दूरा-दूर्यकारतस्तुरानमात् सावक-वाकत्रमाचामात्रे सति 'स्याण्यां पुत्यो वा' इति प्रत्यकः ' असावस्त्री ०० ४।

पु०१ पं०७ 'स्यानुपुर्व' । तुषना—स्यानुपुरवयोरूकंतामावस-पुरस्ययंनात् वकारितियोवानुस्तात्व्यः स्यानुतात्विद्यानान्यविवानाम्यः स्तानुम्यतियोगनुस्तराषुद्रभयाकृत्यानस्त्यास्त्रः स्वयो दोनायते 'कि-नु तत्वयं स्यानुः स्यानुस्त्रो वा इति'—स्वस्तराणः सां॰ पृ० ६६, तः। ।

पु e १ पं e शिवरारीते कं । तुक्ता— 'धर्तास्मस्तरेवेति विषयंयः, यथा गर्भवास्तः । — ऋसस्तार मार्च गृत्र e दः । धर्मास्तरेवति विषयं : । यद्मास्तरेवति विषयं : । यद्मास्तरेवति विषयं : । यद्मास्त्रेति तहुपति । तेवेतं इति प्रत्यवे । विषयं स्थास्त्रेत्यः । तिमरा-विषयं : , त्वा चातुर्वस्थान्यात्र्यं दः । त्वेत्यात्रात्र्यं । तिमरा-विरोधाः एकस्मिम्मात्रं वर्षे । द्विक्तादिप्रत्यः । तौथातात् चण्डप्रत्यपि । वर्षेत्रस्यात्रः । वर्षेत्रस्यात्रः । तौथातात् चण्डप्रत्यपि । वर्षेत्रस्य । वर्षेत्यस्य । वर्षेत्रस्य । वर्षेत्रस्य । वर्षेत्रस्य । वर्षेत्रस्य । वर्षस्य । वर्षेत्रस्य । वर्षेत्यस्य । वर्षेत्रस्य । वर्षस्य । वर्यस्य । वर्यस्य । वर्षस्य । वर्षस्य । वर्षस्य । वर्षस्य । वर

पु० ६ पं०११ 'किमिरवा' । तुतना —'किनित्यालीचनमात्रमनध्यव-सायः, प्रक्षसत्या० भा० पु० ६० । 'विशेषानुस्तेवधनस्यवसातः । दूरात्य-काराविवशादलाचा एत्त्यमीचमधंरहितः प्रत्यनः धनित्वसात्यकत्यादनध्यव-सायः, स्वया' किनेत्यं इति—क्षाच्यति पु० १।

पृ० ११ पं० १० 'तन्तेव' । तुनता-'नतु व तिरुव्यावामस्त्वेवाचेत-नदमापीत्रविक्ताः करणस्या, जवा प्रणीयने, पूर्वादिना प्रणीयते हि । तवापि प्रमितिकिवाकरणस्यस्य प्रतिदेपिती'-ज्ञ्याचर्मिक १० १ 'लोकस्ता-वर्षेचेन मचा दृष्टं चक्षुचात्रवातं कृतेन प्रतिचन्नं बक्दान्तिस्वतिमिति स्यावहरति ।'---चावस्थिक कि २ -२. पू० १७ ।

- पृ० १२ पं० १३ 'पुनरपचारः' । तुलना—श्वनेतनस्य स्विन्त्रिय-लिङ्गादेस्तत्र करणत्वं गवासादिरिवोपचारादेव । उपचारस्य तद्व्यवच्छितौ सम्याजानस्येन्द्रियादिसहायतया प्रवृत्तः'—प्रमाणनि० पृ० २ ।
- पृ० १६ पं० ७ 'प्राम्पत्ते' । तुलना—'तत्त्रामाध्यं स्वतः परत्त्वर्यं—
  पर्यक्षामु० १-१३ । 'व्यवमम्पत्तिवये प्रमाणस्य स्वतः प्रामाध्यस्विद्धः, सक्तवित्रतिवप्तीनामिष प्रतिपत्तुत्त्वावात्, ध्यत्याः तत्त्व प्रमेषे
  नित्संत्रायं प्रवृत्त्यायोगात् । तथाजन्यस्तिविषये वरतः प्रमाणस्य प्रमाध्यतत्त्वाद्याः ।तन्तिस्वयितिमत्तस्य क्षणान्तरस्याम्यस्तिविषये स्वतः प्रमाणत्वसिद्धे रत्नवत्यापरस्यग्रवययोग्तवकातात् । 'प्रमाणक्य ९० ६३।
- पृ० १६ पं० १ 'प्रमाणत्वेनाधिमतेषु' । तुलना—'व्याधियमाणे हि पूर्वेविकानकारणकलापे उत्तरेषास्पुदर्शास्तरित न प्रतीतित उत्तरितते वा षारावाहिकविकानानि परस्परस्पतिष्ठेरत इति तुक्ता सर्वेषामपि प्रमा-णता ।' अकरमण० पृ० ४३, बृहती प० १०३।
- पृ० ११ पं० ३ 'जत्तरोत्तरक्षण'। तुमना—'न व तत्तत्वावकतावि-विद्यात्र त्यान्यान्वियातांकपुण्यत्त्रीयम्, अष्योपाद्यान्यानाकताचि । न मात्रावेष्यपि विद्येषणेषु तत्रनितविद्यात्र्यात्रापते इति कल्पनीयम्,स्व-क्षेण तत्र्यन्तेरप्राग्वादिविध्यत्यानुम्वविद्योषाद् ।'—स्यायम्बृक् ४-५, पृ. २। 'न च कालभेदेनान्वियात्राचेष्यत्यात्राम्वविद्यात्रान्तानानिति युक्तम् । प् सम्बाधानिकताल्यकं पृ० २१ । 'यारावाहिकेष्यात्र जत्तरोत्तरेयां काला-न्वत्यस्वन्यस्यापृद्वितिय प्रकृषाद् कृतं प्रामाणम् । क्ष्मार्थ कालमेदोनित् सृक्षात्रान्ता परानृश्यत् इति '—शास्त्रमे० पृ० १२४। (प्रम पूर्वप्रकेषो-लेखः) । 'धारावाहिककानागमुत्तरेषां पुरत्वात्रत्रतिकाविष्यव्यव्या प्रामायामाकत्यात् । न च कालमेदान्वस्यात्रवात्रात्रात्रात्रीताव्यविष्यव्याः प्रमायायाकत्यात्वात् । न च कालमेदान्त्रवात्रित्वात्रात्रात्रात्रात्रीताव्यविष्यव्याः

पृ० २० पं० ४ 'त तु करण'। तुलना - 'न तत् (ईश्वरज्ञान) प्रमा-करणमिति त्विष्यत एव, प्रमवा सम्बन्तामावात्। तदाश्रयस्य तु प्रमा-तृत्वमेतदेव यत् तत्यमवायः।'—न्यायकुषु० ४-४, पृ. २४।

पुण २२ पंज ३ 'विश्वदर्शात्रमास' । तुन्तना — 'प्रत्यक्षं विश्वदं ज्ञान'...'

पृण्ठे १८ १ विश्वद्रमात्रम् अर्थे अत्यक्षात् २-१, तत्वायंत्रतो ०

पृण्ठे १८ १ विश्वद्रमात्रमात्रम् अर्थे अर्थे अर्थे अर्थे विश्वद्रमात्रम् अर्थे अर्थे तत्व प्रत्यक्षात् ए ज्ञान् विश्वद्रमात्रम् प्रत्यकं व विश्वद्रमात्रम् प्रत्यकं व विश्वद्रमात्रम् प्रत्यकं व विश्वद्रमात्रम् प्रत्यकं व विश्वद्रमात्रम् प्रत्यक्षम् ए प्रत्यक्षम् । 'ज्ञाम्यकं पृण्ठे १। प्रत्येमकः २-३ । 'तत्रमात्रम् प्रत्यक्षम् ।'—मार्यविश्व विश्वद्र विश्वद्र १ विश्वदः प्रत्यक्षम् '—मार्याच्योः पृण्ठे ।

पु॰ २४ पं॰ १ 'बैशार्क'। तुनना-''प्रतीत्यन्तराज्यववानेन विशेष-बत्त्वा वा प्रतिभागनं वैद्यसम् ।' -वर्षेकामु॰ २४४। 'अनुसामाधिवयेन विवेषप्रकाशनं 'स्टाट्टवर्ब'- अवात्त्ववतः २२। बेनतर्कमा॰ पु॰ २। प्रमाणानराजयेक्षेटत्त्वा प्रतिभागे वा वैद्यसम् ।'- अवात्त्वमे १७ १०।

पृ० २६ पं० ४ 'ग्रन्वयव्यतिरेक' । तुलना---'तदन्वव्यतिरेकानु-विधानाभावाच्च केशोच्डुकज्ञान वन्नक्ताञ्चरज्ञानवच्च'---परीक्षानु० २-७।

पू० २७ पं० ३ 'बटाकान्यस्यापि' । तुलना —मतञ्जन्यमपि तत्प्र-काशकं प्रदीपवत्'-परीकाम्० २-६ । 'न खलु प्रकाश्यो पटादिः स्वप्रकाशकं प्रदीपं जनवति, स्वकारणकलापादेवास्थोत्पत्तेः'—प्रमेयक० २-६ ।

प्०२१ पं० ६ 'वज्ञुनो विषयप्राप्ति' । तुलना—'स्पर्तनेन्द्रयादि-वन्त्रवृत्तिभित्तं व्यवप्राप्यकारित्वं प्रमाणात्रसाम्यते । तथा हि—प्राप्ताये-प्रकाशकं वज्ञुः बाह्य दियस्वास्पर्यनेनिद्वादित् ।'-प्रमेषक० २-४ । 'अस्त्येव पत्रुपरतिद्विषयेण वन्तिकवंः, प्रत्यक्षस्य तद्वास्तर्ये प्रमुप्तास्त्र दिवस्वसमात् । तज्येदसमुप्तान्म, ज्ञुः, सन्तिकृष्टपर्यं प्रकाशयति बाह्यं-द्वियस्वास्त्रयादिवत्'—प्रमाणिव पृ० १८ । त्यासकृत्वु० पृ० ७५ ।

पु० ३१ पं० ६ 'तात्रत्यक्षं द्वित्व' तुनना—प्रत्यक्षं विवादं ज्ञानं मुख्यसंध्यवहारतः'—सर्वोयक का॰ २ । 'तच्चोतन्तप्रकार प्रयक्षं पृष्यसं-व्यवहारिकारत्वकाकरोण द्विज्ञणरं,' अभेषकः पु० २२६ । तच्च प्रत्यक्ष द्वित्वमं सांव्यवहारिकं मुख्यं वेति'—प्रमाणनि॰ पु० २३ ।

पु० २२ पं० १ सम्बद्धः । तुनना—विषयविष्यसिन्तपातानतार-माढारुवम्मवरहः —सर्पीयः स्वीः काठ १। 'तनात्मकः यथावनि-तृत्वः विषयामामाजेनानवारायम्बदः —स्वस्वविष्ठिः काठ ११। 'विषयविष्ययिक्तिः नाठ -१२१। 'विषयविष्ययिक्तिन्यातारमयानन्तरमायदृत्वमवर्षः । विषयविषयिक्तिन्याते विद्याने भवति, तदनन्तरायवस्य । हत्यमञ्जवस्यः ।'—स्वपैपेसिद्धिः १-११। तत्वार्यमाः १८१। वक्ता पु० १, १, २१४। प्रमाणप० गृ० १-१९। प्रसाणपी० गृ० १-१-१९।

पु० ३२ पं० ३ 'हिंग'। बुलना— विदेशकांबा हैहा—सम्मेषक का० १। 'प्रबट्टतिरेज विषयार्थकरैशान्वेकानुगमनं तिक्वयिक्शिपिकासा केटा हैहा।'—तत्वर्थापिक मा० १-११। प्रवृह्तिरेज तिहेशाकांहरूका-मीहा' —स्वर्थपिक १-११। तत्वर्थका० १-१५। तत्वर्थका० पू० १ २२०। प्रमाणप० पू०६८ प्रमाणमी० १-१ २७। बीनतर्हमा० पू० १ पृ० ३२ प० ६ 'धनाय' । तुस्ता— 'धनायो विनिश्तक' —सम्मीयः का० ६ । 'विद्यमित्रज्ञितास्मारस्यानगननवायः ।'—सर्वार्मितः १-१६ । तत्त्रार्थना १ –१६ । तत्त्रार्थकाने पृ० २२० । जनाष्यन पृ० ६० । प्रमाचनी २ १-१-२० । जैनतक्षमा । पृ० ६ ।

प्० ३३ व० १ 'बारचा' । 'बारचा स्मृतिहेतु '—स्मधेय॰ का० ६ । पारणा तिर्पातंत्रवास्य मत्यस्यानायवदारण व धारणाप्रतिविद्यः स्वत-पारणायवस्यान निर्वयोजनम्म स्वयोध स्वत्यवित्तरम् ।'—सत्यार्थार्थेषः गा० १-११ । 'बर्गतंत्रयः कालान्तरे विस्मरणकारण सारणा'—सर्वार्थेषिक १-११ । तर्ष्यार्थेषा० १-११ प्रमाणय० प्० ६६ । प्रमाणमी० १-१-१२ । बर्गतंत्रकंषा०पु० ६ । 'महोरचे व कालान्तरीवस्यरणकारण हि पारणाभियान जानन् ''। धनन्तवीयोजिंप वर्षातार्थीतस्य कालान्तरे तर्षेव स्मरणहेतु सस्कारो बारणा इति —स्या० रस्या० ५० ३४६ ।

पू० २६ प० १ प्रश्नोति 'तुनना—'प्रस्मीति व्याप्नोति जानाती-त्यस प्रात्मा, तमेन प्राप्तस्मोगसम प्रश्नोणावरणं वा प्रतितियत प्रत्यसम्।' स्मार्थिति १-१२'। त्यार्थितः १-१२ । तस्मार्थस्को० १-१२ । प्रमाण्यण् पू० ६ । 'चार्यकुष् भू० २६ । 'च स्नीयते इत्यस्नी जीवस्त प्रति वसंते इति अत्यसम्'—प्रयानक ५० ४ । पू० ३६ पं० ३ 'विस्मरणशीलत्वं' । तुलना—विस्मरणशीलो देवानां-प्रियः प्रकरणं न लक्षयति' '—वादन्याय» पू० ७६ ।

पूर्व ३६ पंत ५ 'म्रक्षेम्यः परावृत्तं'। तुलना—अ्यतीन्द्रियविषयव्यापारं परोक्षम्'—सर्वार्थेसिव १-१२।

प्० ५१ पं० ३ 'परोक्षम्' । तुलना—'जं परदो विष्णाणं तंत्र परोक्ख ति भणिदमत्येम्'—प्रवचनसा०गा०४६। पराणीन्द्रियाणि मनश्च प्रकाशो-पदेशादि च बाह्यनिमित्तं प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयोपशमापेक्षस्य आत्मनः उत्पद्यमानं मतिश्रुतं परोक्षमित्यास्यायते ।'-सर्वापंति० १-११ । 'उपात्ता-नुपात्तपरप्राधान्यादवगमः परोक्षम्'-तस्वार्थवा०पृ०३८ । 'इतरस्य परोक्षता --- लघी ० स्वो ० का० ३ । 'उपात्तानुपात्तप्राधान्यादवगमः परोक्षम् । उपा-त्तानीन्द्रियाणि मनश्च, अनुपात्तं प्रकाशोपदेशादि, तत्त्राधान्याद्वगमः परो-क्षम् । यथागति शक्त्युपेतस्यापि स्वयं गन्तुमसमयंस्य यष्ट्रचाश्चवलम्बनप्राधान्यं गमनम् तथा मतिश्रुतावरणक्षयोपशमे सति शस्वभावस्थात्मनः स्वयमर्थानुप-लब्धुमसर्थस्य पूर्वोक्तप्रत्ययप्रधानं ज्ञानं परायत्तत्वात् परोक्षम् ।'-धवला पु. ६, पृ. १४३-४४ । 'पराणिन्द्रियाणि झालोकादिश्च, परेवामायलं ज्ञान परो क्षम्'-धवला पु. १३, पृ. २१२ । 'ग्रक्षाद् भात्मनः परावृत्तं परोक्षम्, ततः परैरिन्द्रियादिभिरूक्ष्यते सिञ्च्यते ग्रिभवद्वर्यते इति परोक्षम्' ।-तत्वार्य-इलो० पृ० १८२ । 'परोक्षमविशदज्ञानात्मकम्' -- प्रमाचप० प० ६६ । परोक्षमितरन्-परीकाम् ० ३-१ । परैरिन्द्रियलिङ्गशब्दे एक्षा सम्बन्धो-ऽस्येति परोक्षम् ।'---प्रमालकः पृ० ५ । 'भवति परोक्षं-सहायसापेक्षम् ।' पञ्चाध्यायी क्लो॰ ६६६ । 'ग्रविशदः परोक्षम् ।'-प्रमाणमी॰ पृ० ३३ ।

प्० ६५ पं० १ प्रत्यक्षपृष्ठभावों। तुवना—'बस्वानुमानमन्तरेण सामान्तं न भरीवते मबतु तस्त्रायं दोगोप्रभाव तु प्रत्यक्षपृष्ठभाविनाऽपि विकल्पेन प्रकृतिविभागाः सामान्यं मतीवते !— हेर्डुबिक टी० लिए प० २५ B। 'देशकालय्यक्तिच्याप्त्या च व्याप्तिकस्यते । यत्र यत्र पूमस्तव तत्र प्रामार्थित । प्रत्यक्षपृष्ठस्य विकल्पो न ममान् प्रमाच्यवपारानकारी त्वसौ इष्यते ।'---मनोरषन॰ पृ० ७ । 'प्रत्यक्षपृष्ठभाविनो विकल्पस्यापि तद्विषयमात्राध्यवसायत्वात् सर्वोपसंहारेण व्याप्तिग्राहकत्वाभावः ।' प्रमेय-५० ३-१३। 'ग्रथ प्रत्यक्षपुष्ठभाविविकल्पात् साकल्येन साध्यसाधनभाव-प्रतिपत्तेनं प्रमाणान्तरं तदर्थं मृग्यमित्यपरः ।'-प्रमेयर॰ पृ० ३७ । 'ननु यदि निर्विकल्पकं प्रत्यक्षमविचारकं तर्हि तत्पृष्ठभावी विकल्पो व्याप्तिं गृही-ष्यतीति चेत्, नैतत्, निर्विकल्पेन व्याप्तेरग्रहणे विकल्पेन ग्रहीत्मशक्यत्वात् निविकल्पकगृहीतार्थविषयत्वाद्विकल्पस्य ।'-प्रमाणमी० प् ०३७। 'प्रत्यक्ष-पुष्ठभाविविकल्परूपत्वान्नाय प्रमाणमिति बौद्धाः।'-जैनतकंभाः प्०११।

पु० ६५ प० २ 'स हि विकल्पः' । तुलना--'तद्विकल्पज्ञानं प्रमाण-मन्यवा वेति ? प्रवमपक्षे प्रमाणान्तरमनुमन्तव्यम्, प्रमाणद्वयेऽनन्तर्भावात् । उत्तरपक्षे तु न ततोऽनुमानव्यवस्या । न हि व्याप्तिज्ञानस्याप्रामाच्ये तत्पू-वंकमनुमानं प्रमाणमास्कन्दति सन्दिन्धादिलिङ्कादप्युत्पद्यमानस्य प्रामाण्य प्रसङ्गात्।'--प्रमेबर॰ पृ० ३८ । 'स तर्हि प्रमाणमप्रमाणं वा ? प्रमा-णत्वे प्रत्यक्षानुमानातिरिक्तं प्रमाणान्तरं तितिक्षितव्यम् । प्रप्रामाण्ये तू ततो व्याप्तिप्रहणश्रद्धा बण्डात्तनयदोहृदः।'—प्रमाणमी० पृ० ३७।

पृ० १३० पं० ५ स्वतन्त्रतया'। तुलना—'ते एते गुणप्रधानतया परस्परतन्त्राः सम्यन्दर्शनहेतवः पुरुषार्थिक्र्यासाधनसामर्थ्यात्तन्त्वादय इव ययोपायं विनिवेषयमानाः पटादिसंज्ञाः स्वतन्त्राश्चासमर्थाः । ... निरपेक्षेषु तन्त्वादिषु पटादिकार्यं नास्तीति ।'<del>-सर्वार्यसि० १-३३ । तत्त्वार्यदा०१-३३</del>

'मियोऽनपेकाः पुरुषार्यहेतुनांशा न चाशी प्यगस्ति तेम्यः ।

परस्परेक्षाः पुरुषार्यहेत्दुं प्टा नयास्तद्वदसि कियायाम् ।।' - युक्त्यनुशाः काठ ४१।

पु० १३० पंo ७ 'मिच्यात्वस्यापि' । तुलना-एवमेते शब्दसमिक-ढैवंभूतनयाः सापेक्षाः सम्यक् परस्परमनपेक्षास्तु मिध्येति प्रतिपादयति---. इतोऽन्योन्यमपेकायां सन्तः शब्दादयो नयाः ।

निरपेक्षाः पुनस्ते स्युस्तदाभासाविरोधतः॥'-तस्वार्यक्रलो०प० २७४।

### मुद्रक : रूप-बाणी प्रिटिंग हाऊस २३, दरियागंज, दिल्ली.

